मिरतिरा 可区 团 मि स

#### Book No.

## UNIVERSITY LIBRARY, ALLAHABAD

#### Date Slip

The borrower must satisfy himself before leaving the counter about the condition of the book which is certified to be complete and in good order. The last borrower is held responsible for all damages.

An overdue charge of annas 2 per day per volume will be charged if the book is not returned on or before the date last stamped below.





# भारतीय कृष्टि का क ख

लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार

प्रकाशक

हिन्दी भवन

इलाहाबाद

प्रकाशक इन्द्रचन्द्र नारंग हिन्दी-भवन ३१२ रानीमंडी, इलाहाबाद—३

मृद्रक— इन्द्रचन्द्र नारंग कमल मुद्रणालय ३१२ रानी मंडी, इलाहाबाद—३

## मनुष्यः कुरुते तत्तु यन्न शक्यं सुरासुरैः।

( मनुष्य वह कर लेता है जो सुर ऋसुर नहीं कर पाते । )

—मार्कण्डेय पुराण ५७. ६३ ।

#### प्रस्तावना

हम भारत के लोग ग्रापने इतिहास को भूल चुके थे। उसके कुछ ग्रांशों की याद जो हमें थी भी सो उलटपुलट ग्रांर धुँघली। हमारे इतिहास का पुनरुद्धार ग्राच्त्रशः टुकड़े-टुकड़े कर के हुग्रा है। उस पुनरुद्धार का ग्रारम्भ तब हुग्रा जब ग्रुरोपियों ने ग्रा कर हमारी दशा को ठीक ठीक समभाना चाहा ग्रांर हमारे ग्रातीत के बारे में पूछने जाँचने लगे। भारत के नव जागरण की घेरणा से बहुत से भारतीयों की भी ग्रापने ग्रातीत के बारे में जिज्ञासा जगी ग्रांर वे भी उस नई खोज में लगे।

इतिहास के उन पिर से पाये गये टुकड़ों को ठिकाने से जोड़ना कुछ सरल काम नहीं था। वह काम द्रामी तक बहुत द्राध्र्रा हुद्या है! युरोपी विद्वानों ने उन टुकड़ों को जोड़ कर जो इतिहास प्रस्तुत किये उनके बहुतरे द्रांशों से जायत भारतीयों को सन्तोप नहीं हुद्या। इसके कारण स्पष्ट थे। एक तो "द्रापने इतिहास को समफने के लिए जो द्रान्दिष्ट हम में हो सकती है, वह विदेशियों में नहीं हो सकती।" " "कि धी राष्ट्र के द्रातीत इतिहास के पुनर्पथन में उस राष्ट्र की सन्तानों को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जिन्हें कोई भी विदेशी " नहीं पा सकता। " हम ( द्रापने ) ऐतिहासिक द्रातीत के जीवित द्रावतार हैं; वह द्रातीत हमारे खून द्रारा हमारी हिंडुयों में, हमारे विचार द्रारा विश्वास में व्याप्त है।" इसरे, द्रारा हमारी हिंडुयों का स्पष्ट स्वार्थ था कि द्रापने साम्राज्य को

<sup>\*</sup> ज० च० विद्यालंकार (१९३७)—िवहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, श्रारा, की दितिहास-पिरपद् के सभापित पद से श्रमिमापण, २५-१२-१९३७।

<sup>\*</sup> यदुनाथ सरकार (१९३७)—भारतीय इतिहास परिषद, श्रारम्भिक श्रिथिशन, बनारस, के सभापति पद से श्रीभभाषण, ३०-१२-१९३७।

बनाये रखने के लिए भारतीय युवकों को उनके इतिहास का विगाड़ा हुआ चित्र दिखा कर विभ्रम में डालें।

इस दशा में अनेक भारतीय विवेचक पिछली पोनी शताब्दी में अपने इतिहास का मनन कर उसके अनेक पहलुओं को पेश करते रहे। हरप्रसाद शास्त्री, म० गो० रानाडे, रमेशचन्द्र दत्त, गो० ही० ओभा, वि० का० राजवाडे, गो० स० सरदेसाई, का० प्र० जायसवाल, यतुनाथ सरकार, वामनदास वसु, राखालदास बनर्जी आदि विद्वानों की परम्परा ने भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास को खोजने पेश करने का संघर्ष बरा-बर जारी रक्खा। इस दिमागी संघर्ष में यह भावना नहीं रही कि अपने राष्ट्र की कमजोरियों को छिपाया या लीपा पोता जाय। प्रत्युत इन विद्वानों ने विभिन्न युगों में भारतीयों की अवनित या अधोगित की दशाओं और कारणों पर जैसा प्रकाश डाला वैसा कोई विदेशी न डाल सकता। यह वात स्पष्ट कही जाती रही कि "राष्ट्रीय दृष्टि से अपने इतिहास के मनन का यह अर्थ हरिगज नहीं कि हम अपने राष्ट्र की कमजोरियों को नजरन्दाज करें। उलटा, उन्हीं को समभने के लिए हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। और हमीं उन्हें ठीक समभ सकते हैं" (आरा अभिमाषण )।

इस राष्ट्रीय प्रयत्न की परम्परा में जहाँ भारतीय इतिहास के स्रानेक पहलू स्पष्ट किये जाते रहे, वहाँ समूचे भारतीय इतिहास को भारतीय हिन्द से उपस्थित करने की माँग भी बराबर बनी रही। भारतीय "प्राच्य" सम्मेलन ( स्रोरियंटल कान्फरेंस ) के छठे स्रिधिवंशन ( पटना १६३०) के सभापित पद से डा॰ हीरालाल ने कहा था— "इस समय विशेष कर एक बड़ी स्रावश्यकता उत्कट का से स्रानुभव होती है स्रौर वह है भारतीय हिन्द से लिखे हुए एक इतिहास की।" १६३३ में मेरे प्रन्थ "भारतीय इतिहास की रूपरेखा" ( प्राचीन काल ) स्रौर १६३८—४० में "इतिहास-प्रवेश" का प्रकाशन उसी स्रावश्यकता के उत्कट स्रानुभव का फल था। "क्षरेखा" को पांडुलिपि देख कर १६३१ में स्राचार्य काशीप्रसाद

जायसवाल ने लिखा-"वैदिक काल से गुप्त युग के अन्त तक भारतीय इतिहास की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक सत्र पहलुत्रों से समीचा की गई है। " ऐसी समन्वयात्मक कृति का पहले कोई प्रयत नहीं किया गया था। " "इतिहासप्रवेश" के प्रकाशित होने पर अपने जमाने के प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री प्रो॰ विनयकुमार सरकार ने लिखा कि उसमें "श्रार्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विषयों को जो महत्त्व दिया है उसपर ग्रधिक से ग्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।" जब राष्ट्र का सब युगों का इतिहास सब पहलुखों से कहना था तब ख्रार्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पहलुत्रों को छोड़ा कैसे जा सकता था? किन्तु यदि दूसरे लोग राजनीतिक घटनात्रों के इतिहास पर त्राधिक बल देते थे तो उन्हें भी दोष न दिया जा सकता था, कारण कि हमारे उलके हुए हतिहास को सुलभाने के लिए सब से पहले राजनीतिक घटनावली को स्पष्ट करना त्र्यावश्यक था। साथ ही, 'सांस्कृतिक' इतिहास के बारे में जो खोजें हुईं थीं उनका संकलन ग्रौर समन्वय करना टेढी स्वीर थी। जो भी हो, उन दिनों भारत के सांस्कृतिक इतिहास को श्रृङ्खलाबद्ध रूप से पेश करना विशिष्ट रूप से कठिन श्रौर महत्त्र का काम माना जाता था, इसलिए उसे प्रस्तुत करने पर जायसवालजी श्रीर प्रो॰ विनय सरकार जैसे विद्वानों ने शाबाशी देना उचित समका।

पर इधर हमारे स्वराज्य पाने के बाद से वह कार्य बहुत सरल मान लिया गया है ग्रीर ''सांस्कृतिक इतिहासों' की माँग एकाएक बढ़ गई है । ग्रीर इसके पीछे एक ग्रीर ही प्रेरणा है । हमारे बहुत से पढ़े लिखे लोगों की यह धारणा हो गई है कि हमारा राजनीतिक इतिहास तो कुछ ग्राभिमान करने योग्य है नहीं, इसलिए 'सांस्कृतिक' इतिहास पर ही बल देना चाहिए । सरदार पिएक्कर ने हाल ही में लिखा है—''भारतीय इतिहास '' राजनीतिक पहलू से नीरस गोलमाल भरा ग्रीर स्वा है । इस दशा के कारण ढूँ ढने के लिए दूर जाने की ग्रावश्यकता नहीं । थोड़े ग्रान्तरों को छोड़ कर भारत कभी टिकाऊ राजनीतिक एकता '' नहीं पा

सका। "राजनीति में भारत सदा बहुतेरे राज्यों ख्रोर लड़ते राजनंशों का देश रहा है। " भारतीय समाज ख्रोर सभ्यता की एकता के विकास का राजनीतिक घटनाख्रों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा "।" क इसलिए सक पिण्कित कहते हैं कि भारत का इतिहास 'सांस्कृतिक' पहलू से नगे तंग से लिखना चाहिए।

पर क्या राष्ट्रों का राजनीतिक ग्रम्युदय ग्रीर ग्रयनित उनके लोगों के त्राचार की उन्नत और त्रवनत दशा के त्रानुसार नहीं होते ? महात्मा बुद्ध ने राष्ट्रों के अभ्युदय के सात सिद्धान्त ( सत्त अपरिहािगा थम्म) कहेथे जिनका तत्त्र यही है कि राजनीतिक उन्नति की नीं। त्राचार है। यही शिचा कोटल्य, मनुस्मृति ग्रौर महाभारत के राजभर्भ की है। जिस समूह में व्यक्तियों को ऋपने निजी लाभों का ही ध्यान हो, अपने साथियों को परवा न हो, जहाँ व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के तर्ह अन्याय से बरतें, जहाँ लोग सहयोग से काम न कर सकें, एक दूसरे पर भरोसा न कर सके, वहाँ राजनीतिक पतन ग्रावश्यम्भावी है। पर क्या गिन समूह के लोग किसी ऊँची संस्कृति का विकास कर सकते हैं ? संस्कृति क्या ब्राचार की नींव के विना खड़ी हो सकती है ? मानव जीनन के सब पहलू एक दूसरे पर त्राश्रित हैं । यह निरा पलायनपाद --- ठोस ता यो से भागने की प्रवृत्ति—है कि हमारा राजनीतिक इतिहास नीरस श्रीर निकम्मा है, इसलिए अपनी संस्कृति के गाने ही गाने चाहिएँ। छोर इस प्रकार की पलायन मनोबृत्ति से जो "सांस्कृतिक इतिवास" प्रस्तत किये जा रहे हैं उनका उथला अप्रामाणिक "गोलमाल-भग" और गण-भरा होना स्वाभाविक है।

चौथी शताब्दी ई० में त्राजकल के चीनी तुक्सितान के उत्तरपृर्वी

<sup>\*</sup> सरदार पणिकर (अगस्त १९५५)—िरराइटिंग इंडियन हिस्टरी (भारतीय इतिहास की नये रूप में लिखने की आवश्यकता), पूर्वी पंजाब सरकार की प्रचार-पत्रिका "देडवांस" में लेख।

छोर के कूचा शहर के निवासी कुमारजीव ने काशगर में वेद श्रौर यारकन्द में त्रिपिटक पढ़ा श्रोर चीन में जा कर संस्कृत ग्रन्थों के चीनी श्रनुवाद किये जिन्हें चीन का मेधावी वर्ग श्राज तक पढ़ता है । यह भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक तथ्य है । क्या राजनीतिक इतिहास की भीत के स्पष्ट हुए विना इसे समफा जा सकता है ? तीसरी शताब्दी में ईरान के सासानी शाह मध्य एशिया में शिव की मूर्ति से श्रांकित सिक्के चलाते थे । यह 'सांस्कृतिक' तथ्य क्या राजनीतिक इतिहास के विना समफ में श्रा सकता है ?

त्रंग्रेजों ने भारतीय इतिहास का हिन्दू मुस्लिम व्रितानवी युगों में जो बँटवारा किया वह ऋत्यन्त गलत और भ्रमजनक था। उस काठ के शिकंजे से भारतीय इतिहास को छुड़ा कर राष्ट्रीय जीवन के विकास के ऋनुसार उसके युग-विभाग का ढाँचा पहलेपहल सन् १६३६ में मेरे नागपुर ऋभिभाषण में प्रस्तुत किया गया। फिर 'इतिहासप्रवेश' में भारत का पूरा इतिहास उसी युग-विभाग के ऋनुसार पेश किया गया। प्रिस्त कला मर्भेश राय ऋष्णदास ने उसकी श्रोर संकेत करते हुए लिखा था—"अपने देश की कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है। उसमें जो कुछ अन्तर है सो राजनीतिक युग वा काल-नरक है।" इण्णदास जैसे द्रष्टा ने राजनीतिक इतिहास और कला-इतिहास के जिस सम्बन्ध को एकदम देख लिया, यदि हमारे देश के पक्षवग्राही राजनीतिक जो ऐसे किसी प्रकाश को नहीं देख पाते जो श्रंग्रेजी के शीशे में से गुजर कर न श्राया हो, उसे न देखें तो यही कहना होगा कि नायं स्थाणोर-पराधा यदेनमन्यों न पश्यति।

सच बात यह है कि भारत का तथ्यपूर्ण 'सांस्कृतिक' इतिहास प्रस्तुत

<sup>ां</sup> अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर, की इतिहास-परिपद के सभापति पद से अभिभाषण, २५-४-१९३६।

ऋष्णदास (१९३९)—भारत को चित्रकला पृं० ७१।

करने के लिए ग्रामी भारतीय विचारों ग्रोर कृतियों के कमविकास की गहरी खोज की ग्रोर उसके लिए बहुत से सत्यनिष्ठ विद्वानों के दीर्घ-कालिक सहोद्योगी श्रम की ग्रावश्यकता है। उस इतिहास की सामग्री के संकलन ग्रोर समन्वय का कार्य ग्रामी ग्रारम्भिक दशा में है। ऐसी दशा में हम उस इतिहास का क ख ही प्रस्तुत कर सकते हैं, ग्रोर जनता की माँग को देखते हए मैं यह क ख भेंट करता हूँ।

संस्कृति शब्द हम जिस अर्थ में वर्त्त रहे हैं उस अर्थ में वह बहुत उपयुक्त नहीं है। जनता की समूची जीवन शैली से हमारा ऋभिप्राय होता है. पर किसी भी जनता के किसी भी युग के जीवन में संस्कृति के साथ न्यूनाधिक विकृति भी मिली रहती है। इस प्रश्न की ग्रन्थ के ग्रध्याय १ में विवेचना की गई है। हमारे बंगाली साथी अपनी भाषा में इस अर्थ में पराने वैदिक शब्द कृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं। मुक्ते भी वही उपयुक्त लगता है। भाषाविज्ञानियों के मत से कृष्टि का मूल ऋर्थ था कृष्ट भूमि, उससे लक्त्रणावश हुत्रा त्राबाद भूमि, फिर उस भूमि की ब्राबादी श्चर्यात् उसपर रहने वाली जनता। यह वैदिक द्यर्थ था। यास्क ने अपने निरुक्त (५.४.१३) में इसकी न्याख्या करते हुए कहा है कि मनुष्य कर्मवान् होते हैं, कर्म करते हैं, अर्थवा विकृष्टदेह होते हैं, श्रपने श्रंगों (विशेष कर हाथों ) को खुल कर चला सकते हैं, जान-वरों की तरह संकृष्टदेह नहीं होते, इसलिए वे कृष्टि कहलाते हैं। ग्रामर-कोश में कृष्टि का स्रर्थ है पंडित सुसंस्कृत पुरुष, साधारण जन नहीं, प्रत्युत संस्कृति-सम्पन्न पुरुष । यो संस्कृति का विचार भी कृष्टि शब्द में श्रा गया था। कर्मवान् होना, हाथ का खुला उपयोग करना, सुसंस्कृत होना कृष्टि के चिह्न थे। वह शब्द वेद श्रीर श्रमरकोश के लाजिएाक प्रयोगों में भाववाची नहीं रहा । पर वह मूलतः भाववाची है ही । इसलिए यदि त्राज बँगला लेखक उसे त्रावाद भूमि की जीवनपद्धति त्रथवा कृष्ट जीवनपद्धति के ग्रर्थ में वर्त्त रहे हैं तो वह ठीक ही है। वह ग्राभीष्ट अर्थ को बहुत अच्छा व्यक्त करता है।

श्राशा है यह भारतीय कृष्टि का क ख हमारे तक्णों को श्रपने राष्ट्रीय दाय को ठीक ठीक समभाने में सहायता देगा श्रीर श्रगले श्रध्ययन का मार्ग दिखायगा।

नई दिल्ली गान्धी जयन्ती, १७ छाश्चिन २०१२ वि० (२ ग्रक्ट्चर १६५५)

जयचन्द्र

# विषय-तालिका

|                                                    | पृष्ठ संख्या   |
|----------------------------------------------------|----------------|
| मङ्गलाचरण                                          | ग              |
| प्रस्तावना                                         | ङ              |
| विषय-तालिका                                        | ਰ              |
| चित्र-सूची                                         | ध              |
| नक्शा-सूची                                         | ब              |
| <u> अध्याय ?—मानव कृष्टि का विकास और अर्थ</u>      | ???            |
| १९. मानुष प्राणी का विकास                          | १              |
| § २. मनुष्य की जीविका श्रौर उपकरणों में क्रमोन्नति | ३              |
| क. पुराणाश्म काल का त्राखिटक जीवन                  | ३              |
| ख₊ नवाश्म काल—पशुपालन ग्रौर त्र्यारम्मिक कृ        | पि             |
| का उद्य                                            | પ્             |
| ग. तांबे श्रौर काँसे का चलन तथा नियमित कृपि        | 9              |
| घ. लोहे का चलन श्रीर क्रांपं का विकास              | 5              |
| ङ. कारीगरी का विकास                                | 3              |
| § ३. मानव समूहों के संघटन का विकास                 | १०             |
| §४. मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियाँ                    | १२             |
| §५. कृष्टि का ऋर्थ ऋौर उसके विभेदक कारण            | १५             |
| § ६. मानव भापाएँ श्रौर नस्लें                      | १७             |
| <b>ष्ट्र</b> ध्याय २—मारत की भूमि ऋौर जनता '       | २४— <u>8</u> ३ |
| § १. भारत का भूमि∹निवेश                            | २४             |
| क. उत्तर भारतीय मैदान                              | २४             |
| ख. मध्य-मेखला                                      | રપ             |
| ग. दक्खिन                                          | રૃદ્દ          |

|                                                     | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| घ. भारत के प्राकृतिक राजपथ                          | २८           |
| ङ. हिमालय                                           | ३६           |
| च. उत्तरपन्छिमी सीमा के देश-पन्छिमी श्रांश          | '३०          |
| छ. मध्य एशिया                                       | 28           |
| ज. उत्तरपचिञ्जमी सीमा पूरवी ख्रांश छोर उत्तर        | J.           |
| सीमा                                                | ह ३          |
| § २. भारत का भूगर्भ-विकास                           | 34           |
| § ३. भारत की भाषाएँ ख्रौर नुवंश                     | ३७           |
| §४. भारत की लिपियाँ ऋौर वर्णमाला                    | ४१           |
| <del>श्रभ्याय ३—वेदिक श्रोर पोराणिक वाङ्मय</del>    | 88-JLE       |
| <b>§ १.</b> वेद-संहिताएँ                            | ४४           |
| § २. पौराणिक श्रनुश्रुति                            | 'ধুন         |
| § २. ऋचा युग श्रोर संहिता युग, ब्राह्मी वर्णमाला    | का -         |
| उद्भव                                               | ;५३          |
| § ४. ब्राह्मण् ग्रन्थ, उपनिषद्, वेदा <b>ङ्ग</b>     | प्रह         |
| § ५. रामायण, महाभारत                                | ५८           |
| <b>अध्याय ४—वेदिक श्रोर उत्तर वैदिक काल का जीवन</b> | وع20         |
| § १. वैदिक श्रोर उत्तर वैदिक काल                    | ६०           |
| § २. वैदिक स्रायों की जीविका स्रीर स्रार्थिक जीवन   | ६०           |
| § ३. वैदिक समूह का संवटन                            | ६२           |
| § ४. वैदिक राज्यसंस्था                              | ६४           |
| § ५. वैदिक ग्रायों का धर्म कर्म                     | ६७           |
| § ६. वैदिक काल का समाज                              | ७१           |
| क. समाज में स्त्री-पुरुष                            | ७१           |
| क सामाजिक कॅनजीन                                    | Ge)          |

| 1                                                 | पृष्ठ संख्य     |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| § ७. ग्रायों का ग्राभिजन                          | ৩ ই             |
| § ८. वैदिक ऋायों के विदेश सम्पर्क                 | 95              |
| § E. मुऋन जो दड़ो ऋौर वैदिक कृष्टि                | 70              |
| § १०. उत्तर वैदिक स्त्रार्यावर्त-जनपदों का उदय    | 57              |
| § ११. उत्तर वैदिक दार्शनिक  श्रौर सामाजिक चिन्तन  | <b>5</b>        |
| § १२. योग ऋौर सांख्य                              | <b>=</b> 0      |
| भ्रध्याय ५—जैन बौद्ध मार्गों का उदय <b>—</b>      |                 |
| महाजनपद युग                                       | <del></del> 904 |
| § १. तीर्थेकर पार्श्व श्रौर वर्धमान महावीर        | - 5             |
| § २. गौतम बुद्ध                                   | <u> =ε</u>      |
| § ३. महाजनपद युग का ऋार्यावर्त                    | ६२              |
| § ४. महाजनपद युग का ऋार्थिक संघटन ऋौर राज्यसंस्थ  | 1 88            |
| § ५. बुद्ध का राजनीतिक स्रादर्श                   | 33              |
| § ६. महाजनपद युग का समाज श्रौर श्राचार            | १००             |
| श्रध्याय ६—उत्तर वैदिक काल का श्रन्त—             |                 |
| नन्द-मौर्य युग 🦠 १०                               | F-188           |
| § १. पूर्व नन्द, नव नन्द श्रीर मौर्य युग          | १०६             |
| § २. नन्द मौर्य युगों का वाङ्मय                   | १०७             |
| त्र. धर्मसूत्र                                    | ७०५             |
| इ. त्रिपिटक                                       | १०८             |
| उ. मूल जैन वाङ्मय                                 | ११०             |
| ऋ • ऋर्थशास्त्र                                   | 888             |
| लु. इतिहास-पुराण रामायण भारत श्रीर गीता           | ११२             |
| ए. विविध                                          | ११४             |
| .§ ३, पूर्व नन्द युग की ऋार्थिक राजनीतिक संस्थाएँ | ११५             |

| <i>चृह</i>                                                | उ संख्या     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| § ४. 'धर्म' ऋौर 'ब्यवहार' का उदय                          | ११८          |
| § ५. नन्द मौर्य युगों का धर्म-कर्म                        | १२०          |
| §६. उक्त युगों का सामाजिक जीवन                            | १२२          |
| § ७. ईरान ऋौर यूनान से संपर्क                             | १२४          |
| § ८. मौर्य राज्यसंस्था तथा कौटल्य के राष्ट्रीय त्रादर्श   | १२५          |
| § ६. मौर्य युग का त्र्यार्थिक सामाजिक 'व्यवहार'           | १३०          |
| § १०. ऋशोक की धर्मविजय नीति                               | १३३          |
| §११. खोतन, नाभक, नाभपंक्ति                                | १३७          |
| § १२. तमिळ भाषा का लिपिबद्ध होना                          | १३७          |
| § १३. नन्द मौर्य युग की कला                               | १३८          |
| श्रध्याय ७—सातवाहन युग—बृहत्तर भारत का उदय <i>े १</i> ४२- | —ુકપ્રફ      |
| § १. चैद्य सातवाहन यवन शुंग                               | १४२          |
| § २. ऋषिक तुखारों का बलख कम्बोज स्नाना                    | <b>\$</b> 88 |
| § ३. शकों का भारत आना                                     | १४५.         |
| § ४. सातवाहनों का चरम उत्कर्ष                             | १४६          |
| § ५. हरउवती-गन्धार का 'वह्नव' राज्य                       | १४७          |
| §६. कम्बोज-गन्धार में ऋषिक राज्य                          | १४८          |
| § ७. मध्य एशिया में खोतन ऋौर चीन के साम्राज्य             | 388          |
| § ⊏. पेशावर ऋौर पैठन के साम्राज्य                         | 388          |
| § ६. सीता-काँ ठे का हिन्द                                 | १५१          |
| §१०. ''गंगा पार का हिन्द''                                | १५३          |
| § ११. चीन ऋौर रोम से संबंध                                | १५५          |
| श्रभ्याय ८—स्मृतियों दर्शनों पौरािएक धर्म श्रीर           |              |
| महायान का उदय १५७                                         | <u> </u>     |
| § १. सातवाहन युग का वाङ्मय                                | १५७          |

|                                                                                     | पृष्ठ संख्या |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| न्त्र. स्मृतिग्रंथ                                                                  | १५७          |
| इ. महाभारत                                                                          | १५६          |
| उ. काव्य साहित्य                                                                    | १५६          |
| ऋ. तमिळ वाङ्मय                                                                      | १६०          |
| लृ. व्याकरण श्रीर कोश                                                               | १६०          |
| ए. बौद्ध जैन वाङ्म्य                                                                | १६१          |
| <b>ऍ.</b> ज्यौतिष                                                                   | १६२          |
| स्रो. वैद्यक                                                                        | १ं६३         |
| श्री. दर्शन                                                                         | १ं६४         |
| § २. सातवाहन युग की श्राधिक राज्जनीतिक संस्थाएँ                                     | १६६          |
| § ३. पौराणिक धर्म श्रीर महायान ना उदय                                               | १७३          |
| § ४. सातवाहन युग का समाज और ग्राचार                                                 | १७६          |
| क. चातुर्वर्ण्य                                                                     | १७६          |
| ख. स्त्री-पुरुष-धर्म                                                                | १७६          |
| ग. ग्राश्रम-धर्म                                                                    | ३७१          |
| § ५. सातवाहन युग की कला 🤲 🎉 🖖 👵                                                     | १८२          |
| क. महाराष्ट्र श्रौर उड़ीसा की लेगों                                                 | १८२          |
| ख. भारहुत ख्रीर साँची की वेदिकाएँ ख्रीर तोरण                                        | :१⊏३         |
| ग. मिट्टी के टिकरे ख्रीर मूर्त्तिकला                                                | १८४          |
| घ. गान्धारी शैली                                                                    | १८५          |
| ङ. मथुरा ग्रौर ग्रमरावती के कला-संप्रदाय                                            | १=७          |
| च. देवमूर्तियों ख्रौर मन्दिरों का स्रभाव                                            | १८८          |
| न्त्रभ्याय ६—वाकाटक-गुप्त युग—भारतीय <u>क्</u> रष्टि का                             |              |
| स्वर्णकाल १८                                                                        | 2093         |
| § १. वाकाटक गुप्त युग्                                                              | १८६          |
| § २. वाकाटक गुप्त युग्<br>§ २. वाकाटक गुप्त युग में बृहत्तर भारत स्त्रीर विदेश संपव | ४३१ ते       |
|                                                                                     |              |

| विश्व                                                   | संख्या |
|---------------------------------------------------------|--------|
| § ३. उक्त युग का च्रार्थिक जीवन च्रौर राज्यसंस्था       | ७३१    |
| ९४. पौराणिक धर्म का विकास तथा वाकाटक-गुप्त युग          |        |
| का सामाजिक त्र्याचार                                    | 338    |
| § ५, वाकाटक-गुप्त युग का ज्ञान ग्रौर वाङ्मय             | २०१    |
| §६. वाकाटक-गुप्त कला                                    | २०५    |
| त्र्राच्याय १०—मध्य काल—जातपाँत का उदय                  | -733   |
| § १. मध्यकाल का पट-परिवर्तन                             | 305    |
| क. कन्नौज का पहला साम्राज्य (लग० ५५०–६४५ ई०)            | )      |
| ग्रीर उस युग का बृहत्तर भारत                            | 305    |
| ख. खिलाफत से टक्कर ( ६४४–७८६ ई० )                       | २११    |
| ग. कन्नोज का दूसरा तीसरा साम्राज्य                      |        |
| ( लग० ७४५–६२० ई० )                                      | २१२    |
| घ. प्रादेशिक राज्य ( ६२०-११६४ ई० )                      | २१३    |
| ङ. हिन्दू राज्यों का  ग्रान्त ( ११६२–१५६७ ई० )          | २१५    |
| § २. जनता के राजनीतिक चैतन्य का ह्यास                   | २१७    |
| § ३. धर्म-कर्म में पतन-प्रवृत्तियाँ                     | २२०    |
| §४. मध्य काल का ज्ञान श्रौर वाङ्मय—भारतीय मस्तिष्क      |        |
| की प्रगति रुकना                                         | २२२    |
| §५. मध्य काल का सामाजिक जीवन—जातपाँत का उदय             | २२६    |
| ुं ६. मध्य काल की कला-कृतियाँ                           | २३०    |
| <i>ऋध्याय ११—इस्लाम श्रौर प</i> न्छिम युरोप के श्राघात— |        |
| उनकी प्रतिकिया २३४—                                     | -757   |
| § १. मुस्लिम ऋरबों का ऋाधात                             | २३४    |
| § २. तुकों का पहला श्राघात                              | २३४    |
| § ३. तुर्कों का दू <del>ष</del> रा त्राघात              | २३५    |
| ख                                                       |        |

|                                               | \                                          | <b>4</b> /                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                               |                                            |                                                                                              | पृष्ट संख्या            |
| T.                                            | नरुत्थान                                   | र १४६ीं-१५वीं शताब्दी व                                                                      | 744                     |
| ग्र<br>§६. शि<br>§७. प <sup>ि</sup><br>§⊏. भा | ादर्श<br>जानी जौर सत्रहर्व                 | र १६वीं शताब्दी के भारते<br>ों शताब्दी का पुनरुत्थान<br>इला ग्राघात (१५००–१७<br>होना<br>धारा | २४ <i>२</i><br>२४२      |
| श्रधाय १२-                                    | —सिंहावलोकन<br>रतीय राज्यसंस्था            |                                                                                              | २ <i>६३</i> —२६∓<br>२६३ |
| § २. भा<br>§ ३. भा                            | रतीय कला<br>रतीय शिचा<br>रतीय कृष्टि के वि | विज्ञाहर तत्त्व                                                                              | २६३<br>२६४<br>२६७       |
| 88. 41                                        | -                                          | <br>मूल चूक                                                                                  |                         |
| पृष्ठ                                         | पंक्ति                                     | छुपा है                                                                                      | पढ़िए                   |
| ন্ত                                           | 28                                         | हतिहास<br>नक्स                                                                               | इतिहास<br>श्रनुकृति     |
| 8⊄0<br>8⊄0                                    | ₹ <b>⊏</b><br>₹•                           | .नकल<br>उसकी                                                                                 | अगुराता<br>उनकी         |
| २०७                                           | र.<br>२.<br>११                             | बाली                                                                                         | वाली                    |
| २०⊏                                           | .88                                        | बैठे सब भक्त                                                                                 | बैठे भक्त               |

श्रोर सब सलवार

श्रोर सलवार की

भ्रेक्ट

~<del>?</del>"₹%

१२

१३

## चित्र-सूची

जो चित्र बन्ध के पाठ्यवस्तु में छपे हैं, उनकी पृष्ठसंख्या यहाँ दी गई है। बाकी चित्र बन्ध के अन्त में मोटे चिकने कागज़ पर हैं। उनमें से प्रत्येक का सम्बन्ध बन्ध के जिस अंश से है उसकी पृष्ठसंख्या उस पर दी गई है।

#### १-४. भारतीय नृवंशों के नम्ने

- ५. मुग्रन जो दड़ो--मूरतें श्रौर हाथीदाँत या काँच के टिकरे ।
- ६. मुत्रान जो दड़ो—खंडित मूर्ति।
- ७. हड़पा-शव दफनाने का चित्रित मटका।
- पहजाति निगम की मोहर "पृ० ११७।
- पूर्व नन्द युग—सोने की प्रत्री पर उमारी मूर्ति ।
- १०. पूर्व नन्द युग-उभारे चित्र वाला काली मिट्टी का टिकरा I
- ११. गिरनार की चट्टान पर अशोक के, अभिलेख ।
- २२. ऋशोक स्तम्भ, लौड़िया नन्दनगढ़ l
- १३. त्रशोक-स्तम्भ का परगहा, चौमुखे सिंह, सारनाथ ।
- १४. त्रशोक स्तम्म का परगहा, वृषमूर्ति, रामपुरवा।
- १५. दीदारगंज मूर्ति-चामरग्राहिणी।
- १६. "लोमश ऋषि की ग्रका"।
- १७. पुष्करावती के यूनानी राजा का सिक्का।
- १८. विदिशा में हेलिउदोर का गरुडध्वज "" पृ० १४३।
- १६. "भारत लद्मी", श्रंकरा तश्तरी।
- २०. कार्ले सेलघर।
- २१. रानीगुम्फा ।
- २२. साँची स्तूप ऋौर वेदिका,।
- २३. भारहत वेदिका का एक फुला।
- २४. साँची वेदिका, गढ़ पर चढ़ाई का इश्यू.।
- २५. साँची वेदिका, युद्ध का दश्य।

२६. उद्यानकीडा, साँची वेदिका पर का दृश्य ।

२७. सहजाति का टिकरा-करवाश्रम में दुष्यन्त का त्रागमन ।

२८. कोशाम्बी का टिकरा—वासवदत्ता-हरण ।

२६. शुंग युग की भद्र महिला-कौशाम्बी का खिलौना ।

३०. गान्धारी शैली की खंडित स्त्री-मूर्ति, शहरे-बहलोल से ।

३१. बुद्ध, जौलियाँ से ।

३२. बुद्ध मूर्ति ? हड्ड ( ग्रफगानिस्तान ) से ।

३३. पिछुले सातवाहन युग की नारी—कौशाम्बी का खिलोना I

३४. विम कफ्स का सिक्का ।

३५. कनिष्क की खंडित मूर्ति।

३६. ऋष्यशृंग, मथुग शैली, ऋषिक युग।

३७. कुबेर, मथुरा शैली, ऋषिक युग ।

३८. भागते हिरनों की जोड़ी, ऋजिंठा चित्र, कागान मूर्ति की ऋनुकृति ?

३६. ग्रमरावती स्तूप की चीप ।

४०. सासानी शैव सिक्का ।

४१. योधेय गरा का सिक्का।

४२. मालव गरा का सिक्का ।

४३. माँ--मथुरा मूर्ति ।

४४. मालव जनपद की मुहर .....पृ० १६८।

४५. पूर्णवर्मा का अभिलेख ।

४६. वेंगीपुर ऋभिलेख ।

४७. बख्शाली पोथी का पत्रा ।

४८. एरण का विष्णु मन्दिर ।

४६. समुद्र-गृप्त का अश्वमेध स्मारक दीनार ।

५०. समुद्र-गुप्त के सोने के सिक्के।

५१. बामियाँ का गुहा-विहार।

५२. खोतनदेशी वज्रच्छेदिका का पत्रा 1

५३. पुरिका-ग्राम-जानपद की मुहर।

५४. उदयगिरि की वराह मृति ।

५५. चन्द्रगुप्त बाध का ग्राखेट करते हुए ।

५६. महरौली की "लोहे की कीली"।

५७. ऋाँजंठा १६वीं गुफा का द्वार।

५८. बेसनगर की गंगा मूर्ति I

५६. बुद्ध - मथुरा मूर्त्ति ।

६०. बुद्ध-सारनाथ मूर्त्ति ।

६१. नर नारायण की तपस्या ।

६२. ऋहल्योद्धार ।

६३. कुमार-गुप्त का सोने का सिक्का ।

६४. ऋजिंठा का चित्र—गाते हुए किन्नर ।

६५. भितरी स्तम्भ ।

६६. दासोर स्तम्भ ।

६७.) छुठी शताब्दी की भारतीय लिपि तथा उससे

६८. ] निकली आरम्भिक तिब्बती लिपि

६६. नालन्दा के खँडहर।

७०. नालन्दा विद्यापीठ की महर ।

७१. सम्ये विहार ।

७२. कपोतेश्वर मन्दिर, चेज़र्ला ।

७३. गर्णेश रथ, मामलपुरम्।

७४. ज्योतिःस्तम्भ, मामल्लपुरम्।

७५. सिद्धनवासल में महेन्द्रवर्मा का चित्र।

७६. धर्मराज रथ में नरसिंहवर्मा की मूर्ति।

७७. पञ्च पाएडव रथ, मामलपुरम्।

७८. होरिउजी का बोधिसत्त्व चित्र ।

७६. मार्त्तरड मन्दिर।

कैलाश मन्दिर, बेरूल ।

८१. कैलाश मन्दिर, वेरूल, दूसरा दृश्य।

< २. बोरोबुदुर मन्दिर I

दर. रावणानुग्रह मूर्ति ।

८४. सरस्वती, सहानिया ।

८५. बोरोबुद्र में जहाज का दृश्य ।

द६. बृहदीश्वर मन्दिर, तांजोर I

८७. बोधिसत्व मूर्त्ति कुर्किहार I

८८. काफिरकोट मन्दिर I

८. कंडरिया महादेव, खजुराहो ।

६०. कलमे के संस्कृत अनुवाद सहित महमूद का टंका ।

विमलवसही, ऋाबू ।

६२. उदयेश्वर मन्दिर, उदयपुर ( मालवा )।

६३. वडनगर तोरण I

६४. ऋढाई दिन का भोंपड़ा, ऋजमेर।

६५.) हिन्दू राजात्रों और शहाबुद्दीन गोरी के

६६. ∫ नन्दी छाप सिक्के ।

गोरी का लद्दमी छाप सिक्का ।

६८. त्राल्तमश का घुड़सवार मूरत वाला सिक्का I

कोणार्क, घोड़े की मूर्ति ।

१००. प्रज्ञापारमिता, जावा।

१०१. नटराज।

१०२. शाह हमदान की ज़ियारत ।

१०३. जैनुलाबिदीन का शिवमन्दिर ।

१०४. शेरशाह का स्वस्तिका छाप रुपया।

. १०५. ग्रकबर, मुगल कलम।

१०६. रणजीतसिंह, पहाड़ी कलम।

## नक्शा-सूची

१.—२. मुख्य मानव नस्लें (१) एशिया-युरोप की पृ. १६ के सामने (२) ग्रफरीका की पृ. १७ के सामने ३. ब्राह्मी वर्णमाला के विद्यमान विभिन्न रूप पृ. ४२ ४. उत्तरापथ के भारतीय उपनिवेश पृ. १४४ के सामने ५. परला हिन्द पृ. १४५ के सामने ६. दिक्खन भारत मराटा नक्शा पृ. २५६ के सामने

प. २५७ के सामने

### इसी लेखक की कलम से

७. रेनल का भारत नक्शा

## भारतीय वाङ्मय के अमर रत

प्रथम प्रकाशित १६३३, छुटा मुद्रण १६५०। भारतीय साहित्य की यह कहानो भारतीय कृष्टि की कहानी की पूरक है। भारत ख्रोर बृहत्तर भारत के वाङ्मय का संचित्र तो भी सर्व संग्राहक द्यौर सजीव दिग्दर्शन। बड़ोदा पुरातत्त्व विभाग के निर्देशक स्व० डा० हीरानन्द शास्त्री ने इसको प्रस्तावना में लिखा था— 'जिस ढंग से ख्रौर संचेप तथा पूर्णता के साथ हमारे साहित्य की प्रत्येक शाखा को प्रस्तुत किया है, वह ख्रातीव रोचक ख्रौर सुगम है। इस छोटी सी—परन्तु सारगर्भित होने से भारी—पुस्तक के हिन्दी प्रमियों के समच् रक्षे जाने पर सुक्ते हार्दिक प्रसन्तत है। ख्राशा है हमारे देश के दिव्य साहित्य के दिग्दर्शन वा सिहावलोकन के लिए जयचन्द्रजी का यह प्रयत्न सफल होगा।

## श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की नवीनतम कृति

# भारतीय इतिहास की मीमांसा

भारत के राजनीतिक इतिहास में युरोप के इतिहास जैसी थिकास की कोई प्रक्रिया नहीं है, यहाँ केवल निरंकुश राजात्रों के विभिन्न स्यभावों या भोंकों के त्र्यनुसार इतिहास की घारा कभी किसी कमी किसी दिशा में जाती रही है, यह स्थापना ऋंग्रेज ऐतिहासिक विन्सेंट स्मिथ की थी। पटना युनिवर्सिटी के संचालकों ने इसपर प्रश्न करते हुए श्री जयचन्द्र विद्यालंकार को रामदीन त्र्यासन से दस व्याख्यान देने को निमन्त्रित किया श्रौर व्याख्यानों के लिए विषय दिया—भारतीय इतिहास में विकास की प्रक्रिया। विद्वान् प्रवक्ता ने इस दृष्टि से भारतीय इतिहास की विवेचना की (१६४१), इतिहास के व्याख्या संबंधी प्रश्नों को उटा कर उनका समाधान किया ख्रौर स्रपने व्याख्यान समुच्चय का शीर्पक रक्खा भारतीय राष्ट्र का विकास हास ग्रीर पुनरुत्थान। उसी का दूसरा नाम है भारतीय इतिहास की मीमांसा । इन व्याख्यानों की पांडुलिपि लेखक के पास १६४१ से रक्ली थी। १६५४ में वह छापी गई। तब लेखक ने यह उचित समका कि गत १३ वर्षों में भारतीय इतिहास की जो नई खोज हुई तथा घटनात्रों की धारा त्रागे वही है उसकी मीमांसा भी नव-परिशिष्टों में की जाय। वे परिशिष्ट भी त्राब प्रायः पूरे हो चुके हैं त्रोर

ग्रंथ प्रकाशित होने को है।
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का नाम सुनते ही जिस विशद दृष्टि,
सुलभी विचारधारा, तलस्पशीं चिन्तन, श्रोजस्वी भाषा श्रौर सजीव शैली
का चित्र श्रापकी श्राँखों के सामने श्रा जाता है उन सब से इस ग्रंथ को
श्राप सराबोर पाएँगे। भारतीय इतिहास श्रौर उसकी श्राधुनिक खोज
की जैसी गहरी समीचा श्रौर मौलिक खोज इस ग्रन्थ में है वैसी श्रौर
कहीं मुश्कल से मिलेगी।

## भारतीय कृष्टि का क ख

#### अध्याय १

## मानव कृष्टि का विकास और अर्थ

#### § १. मानुष प्राणी का विकास

त्राधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की विभिन्न परतों को खोद खोद कर उनकी जाँच और उनके अन्दर पाये जाने वाले प्राणि-अवशेषों की बहुत बारीकी से छानबीन की है। उस जाँच और छानबीन से वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि प्राणियों के आकार रूप और गढ़न में लगातार परिवर्तन होता आ रहा है। उस लगातार होते परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। आरम्भ में एक ही नमूने का जीव था जो उथले गुनगुने पानी में पैदा हुई लेस साथा। उसी का विकास होते होते सब प्रकार के जीव बनते गये—पहले बिना रीढ़ के प्राणी, फिर जलचर, फिर उभयचर, फिर उरग या सरीस्रप, तथा फिर पच्ची और मम्मल ( स्तनपायी जन्तु )।

मनुष्य भी मम्मल या स्तनपायी जन्तु है जो इस विकास की सीढ़ी में सबसे ऊपर आ कर प्रकट होता है। दूसरे प्राणियों से उसमें कई विशिष्टताएँ हैं। पहली यह कि वह दोपाया है और उसके दो हाथ हैं जिनसे वह वस्तुओं को पकड़ सकता, फेंक सकता और अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। दूसरी यह कि उसका मस्तिष्क दूसरे जन्तुओं की अपेद्धा बड़ा है। उस मस्तिष्क के द्वारा वह सोचता है। मनुष्य की तीसरी विशिष्टता व्यक्त वाणी है। वाणी दूसरे जन्तुओं की भी है, पर उनके बोल इने गिने हैं, जिनसे थोड़े से ही संकेत हो पाते हैं। मनुष्य

खुल कर बोलता है त्रौर ग्रपने मित्तिक द्वारा जो ग्रानेक प्रकार की बातें सोचता है उन्हें ग्रपनी बोली में खुल कर प्रकट करता है । मनुष्य की चौथी विशिष्टता यह है कि वह समूह में रहता ग्रौर काम करता है । समूह में रहना यों तो सभी पित्तियों ग्रौर मम्मलों की प्रकृति में है, तो भी मनुष्य का समूह संवटन इन सब से उत्कृष्ट है।

पृथ्वी की सबसे निचली परत में जीवों का कोई चिह्न नहीं मिलता। उस परत के बनने की काल-ग्रविध को वैज्ञानिकों ने अजीव कल्प नाम दिया है।

उसके बाद ऐसी परत है जिसमें केवल घोंचे या उसी प्रकार के मुलायम वनस्पति के छिलके पाये जाते हैं । इसकी कालावधि उन्होंने ५०-६० करोड़ वर्ष अन्दाज की है और उसे जीवारम्भ कल्प नाम दिया है।

उसके ऊपर वाली परत में पहले मछिलियों श्रीर पानी के पौधों के तथा फिर उमयचरों श्रीर रेशेदार पर बिना फूल पत्ती की बनस्पतियों के टहर मिलते हैं। इस परत के बनने का काल श्रान्दाज़न २०-२५ करोड़ वर्ष है श्रीर उस काल का नाम पुराखाजीव कल्प। इस परत की सब से उपरली तह में जीवों के चिह्न नहीं से हो जाते हैं, मानो तब जीवों का प्रलय हो गया था।

उससे ऊपर वाली परत में भरपूर कंकाल हैं, पर वे प्रायः उरगों श्र्र्यात् रेंगने वाले जन्तुओं के हैं। इनमें से अनेक उरग सौ सौ फुट तक के होते थे। उरग अपने अंडे जमीन पर देते हैं। यो इस काल में स्थलचर प्राणी मुख्य हो गये थे। इस परत के बनने का काल १२-१३ करोड़ वर्ष है और उस काल का नाम मध्यजीव कल्प। इसकी भी सब से उपरली तह में फिर जीवों के चिह्न नहीं से हैं, मानो फिर जीवों का प्रलय आ गया था।

इसके ऊपर वाली परत में फिर जो पंजर मिलते हैं वे मुख्यतः पित्त्यों श्रीर मम्मलों तथा फूल पत्ती बाले पौधों के हैं। यह परत श्रन्दाजन ६-७ करोड़ वर्ष में बनी श्रौर इसके बनने की श्रविध का नाम निवजीव कल्प है।

नवंजीव कल्प के फिर पाँच उपविभाग किये गये हैं। उनमें से चौथे काल की - आज से प्रायः दस लाख वर्ष पहले की-परतों में मानप पाणी के पंजर पहलेपहल दिखाई देते हैं। तब से ले कर श्याज से लाख एक वर्ष पहले तक की परतों में से ऐसे पंजर मिलते चलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि मानूष प्राणी का विकास क्रमशः कैसे हो रहा था। उसकी टाँगें स्त्रीर हाथ पहले ही मानुष के से हो गये थे ऋर्थात् वह खड़ा हो कर भाग सकता ऋर हाथ चला सकता था-मनुष्य की पहली विशिष्टता यही थी। फिर उसके दाँत भी मानुष के से हो गये, तो भी दाद की हड़ी पीछे से तंग रही जिससे वह खुल कर बोल न सकता। गरदन भी आगे अकती रही। भेजे का विछला ग्रंश जो ग्रॉल त्वचा ग्रीर हाथ पैर की चलाता है पुष्ट हो गया, पर अगला अंश जो वाणी और विचार को चलाता है छोटा रहा। धीरे धीरे, आज से लगभग पचास हजार वर्ष पहले के ऐसे कंकाल मिलने लगते हैं जो बिलकुल आज के से मनुष्यों के हैं, बल्कि जिनमें से बहतों की भेजे की पेटियाँ आज के मनुष्यों की से भी बड़ी हैं। यो जिसे पूर्ण विकसित मनुष्य प्राणी कहना चाहिए, जिसमें मनुष्य की सब विशिष्टताएँ विद्यमान रहीं, वह लगभग पचास हजार बरस से इस पृथ्वी पर विचर रहा है।

## §२. मनुष्य की जीविका और उपकरणों में क्रमोन्नति

## क. पुराणाश्म काल का आखेटक जीवन

दूसरे जन्तुत्रों की तरह मनुष्य भी श्रपनी जीविका पहले केवल श्राखेट या शिकार से चलाता था श्रयोत् वह श्रपना भोजन उपजाता नहीं था, प्रकृति में से दूँ द बटोर लाता था। श्राखेट में जन्तुत्रों के शिकार स्मेर फल मूल कृत्द श्रादि के बीन लाने दोनों को जिनका चाहिए । दूसरे जन्तु जहाँ अपने मुँह या हाय-पैर से. आखेट करते, वहाँ मनुष्य हथियारों से भी करने लगा, यही उसकी विशिष्टता थी।

वह ज्यों ज्यों खड़ा हो कर खुल कर चलने श्रौर हाथ चलाने लगा त्यों त्यों वह हथियारों से काम लेने लगा । उसके पहले हथियार लकड़ी हड्डी श्रौर पत्थर के श्रौर बहुत सीधे सादे थे । क्रमशः वह इन्हें श्राव- श्रयकतानुसार गढ़ कर कई श्राकारों के बनाने लगा । पत्थर के हथियार मनुष्य की हड्डियों के साथ साथ ज़मीन में गड़े श्रव तक मिलते हैं । श्रारम्भ के हथियारों में इतनी कम गढ़ाई है कि उन्हें प्राकृतिक पत्थरों से पहचानना भी कठिन होता है । वे श्राज से पाँच लाख बरस पहले के श्रान्दाज किये गये हैं।

तब से ले कर श्राज से ५०-६० हजार बरस पहले तक की भूमि की परतों में चकमक पत्थर के हथियार बराबर मिलते हैं। उनकी गढ़न कम से उन्नत होती जाती है। इन हथियारों को बर्चते बर्चते ही मनुष्य के हाथ खुले श्रीर दिमाग पनपा। चकमक को गढ़ने से श्राग निकलती है। सो यह श्रनुमान किया गया है कि उसे गढ़ते गढ़ते मनुष्य ने श्राग बालना सीख लिया। वह बहुत बड़ा श्राविष्कार था जिससे दूसरे प्राणियों को जीतने का बहुत बड़ा साधन मनुष्य के हाथ श्रा गया।

हथियारों का प्रयोग करने के ऋतिरिक्त मनुष्य जानवरों को फँसाने के लिए फन्दे भी बनाने लगा । जाड़े से बचने के लिए वह खालें ऋोदता और गुफाओं की शरण लेता ।

भोजन की तलाश के लिए आखेटक मनुष्य को बराबर भटकना पड़ता । जब उसके पड़ोस में आखेट काफी न रहता या कोई प्रवल शत्रु पड़ोस में आ जाता, तब वह अपने मुंड के साथ एक जगह छोड़ दूसरी जगह चला जाता।

यों जब मनुष्य शकल स्रत में पूरा मनुष्य बन रहा था तभी उसने इतनी उन्नति कर ली थी। किन्तु उसकी शकल स्रत वाणी श्रीर मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाने के बाद भी १५-२० हजार बरस तक उसकी यह त्राखिटक दशा जारी रहीं। हथियारों को देखतें हुए पुराविदों ने उस त्रविध का नाम पुराणाश्म काल श्रर्थात् पुराने पत्थर हथियारों का काल रक्खा है। त्राज से ५ लाख बरस पहले से ५०-६० हजार बरस पहले तक पहला पुराणाश्म काल रहा। उसके बाद — त्र्यांत् मनुष्य प्राणी का पूरा विकास हो जाने के बाद — पिछला पुराणाश्म काल शुरू हुत्रा, जो १५-२० हजार बरस ग्रीर चला।

इस पिछले पुराणाश्म काल में पत्थर के ही हथियार अनेकों प्रकार के तथा सुगढ़ बारीक और सुन्दर होते गये। तेज घार वाले छुरे और बारीक सुइयाँ तक पत्थर की बनने लगीं। वे सुइयाँ घास के डोरों से खालें सीने के काम आती थीं। मुख्य शस्त्र परशु या कुल्हाड़ा ही रहा। पर उसमें हत्था नहीं होता था। इसिलए उससे लकड़ियाँ बहुत न काटी जा सकतीं, जिससे रहने को मकान भी न बन सकते थे। फिर भी पिछले पुराणाश्मी आखेटक अपने डेरों को बाड़ें बना कर घेरते थे। बर्चन बनाना भी वे न जानते थे। इसिलए भोजन को भूनते ही थे, पकाते न थे। एक बार बली हुई आग को वे भरसक बनाये रखते। आगे चल कर वे धनुषवाण भी बनाने लगे। वह बहुत बड़ी ईजाद थी जिससे शिकार और युद्ध के तरीकों में कान्ति हो गई। वाणों की अनियाँ तब पत्थर की ही होती थीं।

ख. नवाश्म काल—पशुपालन और आरम्भिक कृषि का उदय शताब्दियों बाद पत्थर के हथियारों पर त्रोप (पौलिश) दी जाने लगी, फरसे में छेद कर काठ का हत्था लगाया जाने लगा, हथियार और भी सुगद बनने लगे। इन नये श्रोपदार हथियारों को पुराविदों ने नवाश्म नाम दिया है। नवाश्मों के जमाने में मिट्टी के बर्चन भी बनने लगे। पर कुम्हार का चाक तब तक नहीं था। वे बर्चन हाथ से बनते, अतः भद्दे और बेडौल होते।

त्राखेटक मनुष्य को बराबर पशुत्रों का पीछा करना पड़ता, उनकी त्रादतों को निहारना पड़ता। प्रायः वह उन्हें जीता पकड़ लेता। घास खाने वाले जन्तु मुंडों में चरते हैं। मनुष्यों की टोलियाँ उन मुंडों के पालों पर मँडराया करतीं। कुत्ते भी स्वभाव से उसी तरह मँडराते। कुत्ता मनुष्य से बचे खुचे टुकड़े पा कर उससे हिलमिल गया ग्रीर उसका साथ देने लगा। फिर जब ऐसे ग्रवसर ग्रांते कि जानवरों के मुंड ऐसे स्थानों में पहुँच जायँ जहाँ उन्हें घेर लेना सुगम हो, तब मनुष्य उन्हें घेर कर रोक रखने लगा, उन्हें नई चरागाहों की ग्रोर ले जाने लगा, ग्रथवा जिन कुछ पशुग्रों को उसने बाँध कर रख लिया उन्हें चारा ला कर खिलाने लगा। इस प्रकार मनुष्य पशुग्रों के मुंडों को ग्रपनी सम्पत्ति मानने ग्रीर पालने लगा। कुत्ते को तो उसने ग्रपने सहायक रूप में पाला ग्रीर दूसरे जन्तुश्रों को पहलेपहल इस दृष्टि से पाला कि ग्रागे चल कर जब ग्रीर ग्राखेट न मिले तब उन्हें खा सके। पर जानवरों को पालना सीख जाने पर वह धीरे धीरे उनकी सवारी करने ग्रीर उनका दूध भी दुहने लगा।

पशुपालन का त्रारम्भ होने से यों मनुष्य के जीवन में बड़ी उन्नति हुई। त्राखेट तब भी मुख्य जीविका रही, पर सवारी करने वाले मनुष्य के लिए दूसरे जानवरों का त्राखेट करना श्रीर सुगम हो गया। साथ ही दूध के रूप में एक नया खाद्य उसे मिल गया।

मनुष्य अपने खाये हुए फलों के बीज जो अपने डेरों के पास डाल देतें उनसे बहुत बार नये पीधे उग आते थे। आखेटक दशा में ही किसी पुरुष या स्त्री का ध्यान इस ओर गया और उसे बीज डाल कर पीधे उगाने की सुभी। यों कृषि का आरम्भ हुआ। उस आरम्भिक कृपि में डंडे से अथवा डंडे में सींग जैसी कोई वस्तु बाँध कर बनाई हुई कुदाली से खेत बना कर हाथ से ही बीज डाला जाता था। प्रायः स्त्रियाँ बीज इक्ट्रे कर लेतीं और जब किसी डेरे पर कुछ अरसा रहने का अवसर मिलता तब वहाँ फसल उठा लेती थीं। यों कुछ जंगली दानों की बार-बार कृषि होते होते जो ज्वार और गेहूँ का विकास हुआ।

उस आखेटक-पशुपालंक दशा में जैसे यह आरम्भिक कृषि चली वैसे

ही गूँथना और बुनना भी चला । भाँग और अलसी के रेशे से भँगेलें। बुने जाने लगे और खालों की तरह पहने जाने लगे।

लकड़ी श्रीर पत्थरों से रहने के लिए घर या भोंपड़े भी बनाये जाने लगे । जिन प्रदेशों में भीलें होतीं वहाँ उनमें उथली श्रोर से पत्थर भर कर रास्ता बना कर श्रपनी सुरक्षा के लिए भीलों के भीतर वैसे घर बनाये जाते ।

त्राज से १०-१२ हजार वरस पहले एशिया के मुख्य भाग, उत्तरी त्रफरीका त्रीर युरोप में मनुष्यों की टोलियाँ इस प्रकार का जीवन वितातीं। पुराविदों ने उस काल के अवशेषों को सावधानी से दूँ उजाँच और समभ कर उसका यह चित्र बनाया है। इसे वे नवाश्मी काल का जीवन कहते हैं।

#### ग. तांबे और काँसे का चलन तथा नियमित कृषि

कई हज़ार बरस तक उक्त प्रकार का जीवन बिताते हुए मनुष्य धीरे-धीरे धातुत्रों को जान गये। सब से पहले वे सोने से परिचित हुए जिसके दुकड़ों को वे भूषण की तरह बर्तते। उसके बाद उन्होंने ताँबे श्रीर उसके समासों—काँसे श्रीर पीतल—को पहचाना। पहले वे पत्थर की तरह ताँबे की शिलाश्रों के भी दुकड़े काट लेते श्रीर उन्हें पत्थरमद्वियों में लगाते थे। कभी ताँबे की शिला लगाई श्रीर उसे पसीजते देखा तो उन्हें तांबे का कमाना श्रीर फिर दालना श्रा गया।

तांबे की कच्ची धात कहीं अर्कली भिलती है तो कहीं रांगे और जस्ते के साथ। तांबे में दसवाँ भाग रांगा मिलाने से कांसा बनता है जो तांबे से बहुत मज़बूत होता है। तांबे और जस्ते के मेल से पीतल बनता है। आज से पायः ६-७ हज़ार बरस पहले एशिया, उत्तरी अपरीका और अरोप में बहुत से मनुष्यसमूह पत्थर के बजाय तांबे या काँसे के हथियार

<sup>†</sup> भँगेला गढ़वाज का शब्द है, जहाँ भाँग के रेशे से वैसा मोटा कपड़ा हाल तक बुना जाता रहा है, शायद अब भी बुना जाता हो।

बनाने श्रौर बर्त्तने लगे।

नवाश्म युग से ले कर तांचे या कांसे का चलन होने तक मनुष्यों की जीवनचर्या में श्रीर भी कई प्रकार से उन्नति हुई थी। श्राखेट के बजाय पशुपालन तब मुख्य जीविका हो गई थी। पशुपालकों को नई चरागाहों की खोज में श्रनेक बार लम्बी यात्राएँ करनी पड़तों श्रीर रात को भी श्रपने रेवड़ों का ध्यान रखना पड़ता। यों न केवल सूर्य प्रत्युत तारों को भी देख कर वे दिशा पहचानने लगे श्रीर उनका देशों विपयक ज्ञान बढ़ता गया। निदयों के किनारे रहने वाले मळुश्रों के समृह लकड़ियों के बेड़े बना कर भी यात्राएँ करने लगे।

मनुष्य ने जब हल की ईजाद कर उसमें जानवर जोत कर खेत वनाना शुरू किया तब वास्तविक कृषि का आरम्भ हुआ। नियमित कृषि से मनुष्य को ऋतुओं का ज्ञान भी हुआ, क्योंकि फसल की बुवाई और कटाई ऋतु पर ही निर्भर होती। भेड़ों और ऊँटों की ऊन कात कर बुनना भी इसके साथ ही कभी शुरू हुआ। वस्तुओं का विनिमय भी होने लगा। तांबा, कांसा और उनके बने हथियार, दुर्लंभ पत्थर, सोना, खालें, अलसी या माँग के रेशों के जाल, ऊनी कपड़ा, नमक आदि उस समय व्यापार की वस्तुएँ थीं। इन वस्तुओं और पशुओं के लिए इकैती भी होने लगी और ये खिराज या कर रूप में भी ली दी जाने लगीं।

### घ. लोहे का चलन और कृषि का विकास

अन्त में आज से लगभग चार हजार बरस पहले मनुष्यों ने लोहे को पहचाना और बर्चना शुरू किया । तब बहुत मजबूत और विविध प्रकार के हथियार बनने लगे, जिनसे मनुष्यों के जीवन में फिर बड़ी उन्नति हुई।

जो प्रदेश उपजाक थे श्रौर जिनमें पानी नियम से मिलता था, उनमें नियमित खेती होने लग गई, जिससे वहाँ के लोग खूब फूले फले श्रौर टिक कर रहने के श्रभ्यासी हो गये। बाँगरों श्रौर जंगलों में विचरने वाले लोग इसके बाद भी खानाबदोश पशुपालक बने रहे। जितने प्रकार के अन्न शाक और फल आज उगाये जाते हैं उन सब से परिचित होने में विभिन्न मनुष्य समूहों को कई हजार वर्ष लगे । फलों की कृषि तो बहुत पीछे चली । पशुपालन का आरम्भ होने के हजारों वर्ष बाद मुर्गियों का पालना शुरू हुआ ।

नियमित कृषि जारी होने पर भूमि का स्वत्व भी शुरू हुआ। तो भी आरम्भ में एक एक बस्ती की जमीन एक एक समूह की साभी होती थी। एक फसल के लिए वह उस समूह के परिवारों में बाँट दी जाती, फसल कट जाने पर वह फिर सारे समूह की साभी हो जाती। अगली फसल के लिए वह फिर बाँटी जाती।

पर नियमित कृषि चल जाने पर भी तीस-चालीस वर्ष में ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घट जाती श्रौर तब मनुष्यों के समूहों को नये खेतों की खोज में निकलना पड़ता । धीरे-धीरे जब मनुष्यों ने खाद देना सीख लिया श्रौर सिंचाई के स्थायी साधन—नालियाँ कुएँ नहरें श्रादि—बना लिये, तब मनुष्यों के समूह पूरी तरह टिक गये। श्रागे चल कर बागवानी श्रुरू होने पर मनुष्य समूहों की स्थिरता श्रौर भी पक्की हुई; क्योंकि बगीचों में लगाये हुए पेड़, श्रमाज या सब्जी की तरह एक बार फल कर समाप्त नहीं हो जाते, पचासों बरस फल देते हैं।

कृषि में यों उन्नति होने से भूमि का स्वत्व भी धीरे घीरे व्यक्तियों का हो गया, क्योंकि एक पुरुष ने जिस खेत को खाद दे कर पुष्ट किया, जिसमें कुन्राँ लगाया या पेड़ रोपे, उसे वह एक फसल काट लेने के बाद भी छोड़ने को तैयार न हो सकता था।

मनुष्य टिक कर रहने लगे तो टिकाऊ ख्रौर ख्रच्छे, घर भी बनाने लगे। उनके रहन सहन में तब सब प्रकार से उन्नति होने लगी।

#### ङ. कारीगरी का विकास

काँ से और लोहे का चलन तथा कृषि का विकास होने से कारीगरी का महत्त्व बढ़ा। कृषि के लिए हल कुदाल आदि, माल ढोने और सवारी के लिए गाड़ियाँ काठियाँ रथ और नावें, रहने के लिए मकान, पहरने के लिए कपड़ा और जूता, एवं युद्ध के लिए शास्त्रास्त्र बनाना सब कारीगरों का ही काम था । कृषक समूहों में बहुत लोग इस प्रकार कारीगरी के ही काम करने लगे और कृषकों को उनके काम के उपकरण दे कर बदले में उनसे अन्य पाने लगे । वस्तुओं का विनिमय या वाणिज्य जो तांबे और काँसे के चलन के साथ चला था, लोहे का चलन और कृषि का विकास होने से और बदता गया । धीरे धीरे ऐसी दशा आ गई कि अनाज उपजाना तो साधारण बात हो गई, और मनुष्यों के जो समूह कारीगरी और वाणिज्य में दूसरों से बढ़ जाते वे अपने सुख और उन्नति के साधन अधिक जुटा पाते और दूसरे समूहों को मात दे कर अपने वशा में कर लेते । ऐसी दशा आने पर मनुष्यों के समूह कृषि की मंजिल से कारीगरी या व्यवसाय की मंजिल पर पहुँच गये।

श्रारम्म में कारीगरी के सब धन्धे मनुष्य श्रपने हाथ पैर से या जानवरों की शक्ति से चलाता रहा । श्रागे चल कर वह प्रकृति की शक्तियों से भी काम लेने लगा । बहते वायु या गिरते पानी के बल से उसने पवनचिक्तयाँ श्रीर पनचिक्तयाँ चलाई, नावों को चलाने के लिए पालों द्वारा वायु के बहाव का उपयोग किया । पिछली दो शताब्दियों में भाप श्रीर विजली की शक्ति का उपयोग चला श्रीर खूब बढ़ा है । श्राज मनुष्य श्रागु विशरण शक्ति को जोतने के प्रयन में लगा है ।

यों मनुष्य का अपनी जीविका और जीवन के लिए संवर्ष उसे बरावर उन्नति की दिशा में ले जाता जान पड़ता है।

## §३. मानव समूहों के संघटन का विकास

मनुष्यों ने उक्त प्रकार से अपनी जीविका में जो उन्नति की सो समूहों में रहते हुए । यह देखना चाहिए कि जीविका की प्रगति के साथ साथ समूहों का स्वरूप भी प्रायः बदलता गया। किसी समूह के भीतर मनुष्यों का एक दूसरे से कैसा सम्बन्ध है, तथा मनुष्यों का कोई समूह दूसरे किसी समूह से समूक में आने पर कैसे बर्जता है, यह अनेक बार उन

समूहों की जीविका के स्वरूप से निश्चित या प्रभावित होता है। यहाँ हम इसके कुछ उदाहरण ही दे सकते हैं।

पुराणाश्मी श्राखेटक दशा में जब श्राखेटकों के भुंड श्रापस में तक त्रे श्रीर एक भुंड दूसरे को हरा देता, तब जीतने वाले हारने वालों को भगा दें या मार दें इसके सिवाय श्रीर कुछ न कर सकते थे। हारने वाले पुरुषों को पकड़ कर कैदी या दास बनाने से विजेताश्रों को कोई लाभ न होता—हाँ, किसी दशा में हारे भुंड की स्त्रियों को वे भले ही पकड़ लेते। मरों की लाशों को विजेता प्रायः छोड़ देते, पर किन्हीं किन्हीं भुंडों में ऐसी प्रथा भी रही कि वे उन्हें दूसरे जानवरों की तरह खा जाते। वैसे मनुष्यों के भुंड पुरुषादक कहलाते।

यह तो स्पष्ट ही है कि आखेटक खानाबदोश दशा में स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध वैसा टिकाऊ नहीं हो सकता था जैसा पीछे, के टिके समूहों में हुआ।

मनुष्यों के जिन समूहों ने पशुपालन श्रीर पशुश्रों की सवारी करना पहले सीखा, उन्होंने पैदल चलने वाले श्राखेटक समूहों को वड़ी श्रासानी से हरा दिया। इसी प्रकार जिन समूहों ने तांवे काँसे श्रीर फिर लोहे के हथियार पहले बनाये, वे युद्धों में दूसरों से बाजी मार ले गये। हारने वाले या तो मिट गये या विजेताश्रों के दास बने। पशुपालक जैसे पशुश्रों से श्रपना काम लेते, वैसे पराजित दासों से भी ले सकते थे। तो भी खानाबदोश पशुपालकों के पास दासों से कराने के लिए बहुत काम न होता, श्रीर खानाबदोशी की दशा में उनके दासों को भाग जाने के भी बहुत श्रवसर मिलते थे। किन्तु टिके हुए कृषकों के पास दासों से कराने को काम भी खूब था श्रीर दासों को वश में रखना भी उनके लिए सुगम था। इसलिए कृषि के बिकास के साथ-साथ दासता की प्रथा भी बहुत से मनुष्य-समूहों में खूब पनपी।

ा , कृषि, कारीगरी श्रौर टिके जीवन का विकास होने पर ही वस्तुश्रों के विनिमय या व्यापार, चोरी, इकेती, एक समूह द्वारा दूसरे समूह को हरा

कर उससे कर या खिराज वसूलने श्रादि की पद्धतियाँ भी चलीं।

शक्तिचालित यन्त्रों का युग शुरू होने पर जब बड़े बड़े यनत्र बनने लगे श्रीर थोड़े से धनी लोगों के हाथ में उनका स्वत्व रहा, तब बहुत लोग उन धनी कारखानेदारों के भृतक मजदूर बन कर काम करने लगे। श्राज प्रत्येक मनुष्य समूह में वैसे मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग है।

यों हमने देखा कि मनुष्यों की जीविका के प्रकारों में परिवर्त्त होने से उनके समूहों का साँचा भी बदल जाता है । पर वह सब समूहों में सदा ठीक एक ही ढंग से बदलता हो सो बात नहीं।

साथ ही हमने देखा कि मनुष्य-समूहों के पारस्परिक संवर्ष में प्रगति में पिछड़े समूह प्रायः हार कर मिट जाते हैं। इन हारने ऋोर मिटने वालों की हिष्ट से यह बात ठीक नहीं लगती कि मनुष्य लगातार उन्नति कर रहा है, क्योंकि वे किसी मंजिल तक उन्नति करके उसके बाद रुक जाते और गिर पड़ते हैं। किन्तु यदि हम मनुष्यमात्र की ऋर्थात् समूची मानव जाति की हिष्ट से देखें, तो मनुष्य लगातार उन्नति करता ही प्रतीत होता है। मनुष्यों का एक समूह जहाँ थक कर उन्नति की मशाल को छोड़ देता वहाँ दूसरा उसे थाम लेता है। ऋरेर इस उन्नति का श्रेय बहुत कुछ मनुष्यों के जीविका संघर्ष को प्रतीत होता है।

पर इस सिद्धान्त की सीमा है । मनुष्य की उन्नति ग्रवनित का एक ग्रीर पहलू भी है।

## § ४. मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियाँ

त्राखेटक मनुष्य जानवरों का पीछा करते करते त्रापने त्राखेट को सुरिक्त करने की प्रेरणा से कैसे उन्हें पालने लगा होगा इसका त्रानुमान हमने ऊपर किया है। किन्तु एक और प्रकार से भी उसे पशुत्रों को पालने की प्रेरणा मिली हो सकती है। किसी शिकारी ने कभी किसी हिरनी

साथ उसका छोटा सा बच्चा भी पकड़ा, या हिरनी का पेट फाड़ा तो जीता बच्चा निकल आया जो उसे बहुत प्यारा लगा और उसने उसे पाल लिया। पशुपालन का आरम्भ यों भी हुआ हो सकता है। सुन्दर प्राणी को प्यार करने की इच्छा जो उस शिकारी में थी उससे उसे अपनी जीविका में कोई प्रत्यन्त लाभ नहीं था। फिर भी वह इच्छा थी ही।

पुराने आखेटकों की गुफाओं में जहाँ उनके पत्थर के हथियार पाये गये हैं, वहीं गेरु आदि के रंगों से उन गुफाओं की दीवारों पर उनके बनाये चित्र भी मिले हैं, जिनमें से अनेक बहुत जानदार और सुन्दर हैं। नवाश्मी और ताम्र काल के मिट्टी के बर्चनों पर सुन्दर रँगाई और चित्रकारी पाई जाती है। उस चित्रकारी से भी जीविका में कोई लाभ न था।

सुन्दर वस्तुस्रों को पहचानने स्रौर रचने की योग्यता तथा पसन्द करने की प्रवृत्ति की तरह एक स्रौर ऊँची प्रवृत्ति भी मनुष्य में है। वह है सचाई को खोजने स्रौर ज्ञान पाने की। हमने देखा है कि पशुपालक दशा में मनुष्यों ने तारों को भाँकते हुए तारों की स्थिति जो पहचान ली उससे उन्हें स्राधेरी रातों में दिशा पहचान कर रास्ते द्वार में बड़ी सहायता मिली। पर वह लाभ पीछे जा कर हुस्रा। पहलेपहल जिन मनुष्यों ने तारे भाँकना शुरू किया उन्हें तब उससे कोई लाभ नहीं होता था। उन्हें केवल जानने की इच्छा थी।

मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाने से उसकी जीविका बेहतर होती गई इसमें सन्देह नहीं। ज्ञान की नई बातें बहुत बार जीविका के लिए या युद्ध के समय जीवन रज्ञा के लिए लाचार होने पर स्फती हैं यह भी ठीक है। पर मनुष्य के ज्ञान का बहुत बड़ा ग्रंश उन लोगों का खोजा हुग्रा है जिन्होंने केवल इसलिए उसे खोजा कि उनके अन्दर सत्य की प्यास थी, वे सचाई को जानने के लिए यों ही उत्सुक ग्रौर त्रातुर होते थे। उन्हें स्वयं उस ज्ञान को हूँ द निकालने से कुछ लाभ नहीं हुग्रा, उलटा बहुत बार हानि हुई ग्रौर बहुत कष्ट भेलने पड़े। पीछे उनके ज्ञान से सब लोगों को लाभ हुग्रा यह दूसरी बात है।

मनुष्य में एक श्रीर ऊँची प्रवृत्ति भी है । वह है भलाई करने की।

भनुष्य सदा अपने या अपने समूह के स्वार्थ के लिए ही नहीं लड़ता। अपनेक मनुष्य जिस बात को उचित या न्यायपूर्ण समभते हैं उसके लिए भी लड़ते हैं, और उसके लिए लड़ते हुए अपने स्वार्थ का बिलदान कर बहुत कष्ट भेलते हैं।

भलाई को हम शिव मंगल या कल्याण भी कहते हैं । सत्य शिव श्रीर मुन्दर को लच्य करके चलने की मनुष्य में जो प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें हम मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियाँ कहते हैं।

ये प्रवृत्तियाँ मनुष्य में सदा रही हैं। सभी युगों में भिन्न भिन्न मनुष्यों में ये न्यूनाधिक होती हैं, पर ऐसा नहीं कि आखेटक दशा से आज तक जीविका की उन्नित के साथ ये बढ़ती या घटती गई हों। जिस आखेटक ने पहलेपहल आग बालने का तरीका निकाला, या जिस पशु-पालक ने हल में बैल जोत कर खेती करने का रास्ता दिखाया, उसकी प्रतिभा भाप-एंजिन या हवाई जहाज की ईजाद करने वालों से कम न थी। दूसरी तरफ़, मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियाँ भी जीविका की उन्नित के साथ घट नहीं रही हैं। आज जो लोग एक एक अस्त्र से लाखों प्राणियों का संहार करते हैं वे खूँखारी में पुराने पुरुषादकों से कम नहीं हैं।

मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियों को कुछ लोग स्त्राध्यात्मिक श्रीर उसकी स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तियों को स्त्राध्योतिक कहते हैं। एक पहलू से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि मनुष्य की स्त्राध्योतिक उन्नति बहुत कुछ इन्हों श्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों से की गई चेष्टाश्रों का फल है। श्राध्यातिक उन्नति से प्राप्त वैभव जब किसी समूह में श्रपने मूल-भूत उन्नति के इन प्रेरकों को दबाने लगता है, तब वह समूह श्रपने पतन श्रीर नाशा की तैयारी करता है। वैभव के साथ जब तक किसी समूह के श्राधिक लोग संयम रखते श्रीर इन मूल प्रेरणाश्रों को प्रोत्साहित करते चलते हैं, तब तक वह समूह उन्नति के पथ पर चलता रहता है।

मानव उन्नति श्रीर अवनित के सिद्धान्त गणित के से स्पष्ट श्रीर निश्चित सूत्रों में नहीं कहै जा सकते। तो भी यह कहा जा सकता है कि जीविका संघर्ष द्वारा मनुष्य के उन्नति करने की बात में जैसी सचाई है, वैसी ही सचाई 'ऊँची' या 'त्राध्यात्मिक' प्रवृत्तियों की प्रेरणा से उन्नति करने की बात में भी है।

## § ५. कृष्टि का अर्थ और उसके विभेदक कारण

कोई मनुष्य समूह श्रपनी ऊँची नीची श्रच्छी बुरी सहज मानव प्रश्चित्यों से प्रेरित हो कर जो कुछ रचता है उसे हम छुष्टि कहते हैं। प्राचीन इतालिया की लातीनो भाषा में शायद इसी शब्द का रूपान्तर कुल्तुस् (cultus) था। \* कुल्तुस् के पर्याय रूप में लातीनो में उमानितस् (humanitas) श्र्यांत् मानवता भी कहा जाता था, क्योंकि मानव की कुष्टि में उसकी पूरी मानवता प्रतिबिम्बित होती है।

पर भिन्न भिन्न मनुष्यसमूहों की कृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों होती रही है ? भारतीय कृष्टि चीनी कृष्टि युरोपी कृष्टि ग्रादि का विभेद क्यों किया जाता है ? क्या उनमें कोई गहरे ग्रन्तर हैं या ऊपर ऊपर की ही विभिन्नता है ? ग्रौर जो भी ग्रन्तर हैं उनके कारण ? देश-काल का भेद ? देश ग्रार्थात् भूमि जलवायु ग्रौर प्राकृतिक परिस्थिति मनुष्यों की कृष्टि

<sup>\*</sup> श्राधुनिक युरोपी भाषात्रों में कुल्तुस् का रूपान्तर हो कर कुल्तूर या कुल्तूरा हान्द बने हैं। श्रमं ज़ी में उसी का उच्चारण कल्चर है। हिन्दी में इधर कुछ समय से उस प्रथं में संस्कृति शब्द बत्तां जा रहा है। पर कृष्टि या कुल्तुस् में किसी मनुष्य-समृह की संस्कृति निकृति और साधारण कृति—श्रयांत श्रम्ब्बी युरी श्रीर साधारण सब प्रकार की कृति सामिलित है, कैवल श्रम्बी कृति ही नहीं। भारतीय कृष्टि के विषय में सब से बड़ा प्रश्न यह रहा है कि सोलह्वीं शताब्दी के श्रारम्भ से भारतीय कृष्टि में दीक्षित भारत के लोग युरोपियों से बराबर क्यों मार खाते रहे। इस प्रश्न के सुलमान का ठीक रास्ता महाराष्ट्र के महान् ऐतिहासिक विश्वनाय काशीनाथ राजवाडे (१८६४—१९२६) ने दिखाया। पर राजवाडे भारत के लोगों की उस शिक्षा-दीक्षा को जिससे उन्होंने युरोपियों का सामना करने में बराबर पछाड़ खाई, कभी संस्कृति कहना पसन्द नहीं करते थे। उसे उन्होंने श्रीर 'इस्लामी विकृति' कह कर ही याद किया।

को प्रभावित करती है इसमें कोई सन्देह नहीं । कोई भी मनुष्य समूह जैसे देश में रहेगा उसकी परिस्थिति के अनुसार ही रचना करेगा।

काल ऋर्यात् ऐतिहासिक परिस्थिति ऋर्यात् किसी सुगिशिए में नारों तरफ के बनाव भी उसी प्रकार मनुष्यों के बर्ताव ऋरीर उनकी कृति को प्रभावित करते हैं।

इसके श्रितिरक्त मनुष्यों की कृष्टि उनके श्रपने बीज, वंश श्रथवा नस्ल से प्रभावित होती है, ऐसा प्रचलित विश्वास है। श्रुनेक जातियों के लोग श्रपनी जाति को सब जातियों में श्रेष्ठ श्रौर विधाता की विधिष्ट कृपापत्र जाति मानते श्रौर कहते रहे हैं। उनकी वैसी धारणा संसार में भयानक युद्ध श्रौर मारकाट मचने का कारण होती रही है। दूसरी तरफ संसार के श्रनेक श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा करते रहे हैं। इस विवाद का निपटारा हुए बिना भी हम यह मान सकते हैं कि किसी युग विशेष में किसी मनुष्य समूह के श्रिषक लोग दूसरे समूह या समूहों की श्रपेन्ना श्रिषक जागरूक, श्रिषक सचेष्ट, श्राधक ऊँची भावनाश्रों से प्रेरित श्रौर श्रिषक योग्य हो सकते हैं।

मनुष्यों का कोई वंश दूसरे वंशों से किन्हीं श्रंशों में श्रन्छा या नुरा है कि नहीं, इस व्यर्थ विवाद में पड़ बिना भी हमें यह जानना चाहिए कि मनुष्य के श्रनेक वंश श्रीर श्रनेक भाषाएँ होना मनुष्य प्राणी के विकास का एक पहलू है। श्रीर जब हम भारत जैसे बड़े देश में कई हजार वर्षों की मानव कृति के विषय में जिज्ञासा ले कर चले हैं तब हमें मनुष्य के उस पहलू को भी देखना समभना चाहिए। उससे हम यह जान सकेंंगे कि भारतीय कृष्टि को उत्पन्न श्रथवा प्रभावित करने में किस किस मानव वंश की क्या क्या देन है।

किसी देश और जाति की कृष्टि दूसरे देशों या जातियों की कृष्टि से बेहतर है कि नहीं इसकी चर्चा भी निर्धिक है। सच कहें तो जब तक हम पृथ्वी के सब देशों और जातियों की कृष्टि का सब युगों में पूरा उलनात्मक अध्ययन न कर लें, तब तक इस बारे में कुछ कहना केवल

अपनी ज्ञानलवदुर्विद्रधता का परिचय देना है। हमें पहले भारतीय कृष्टि के स्वरूप को समफता है। उसके लिए सब से पहले भारत की भूमि और यहाँ की जनता और भाषाओं के विषय में जानना चाहिए।

## §६. मानव भाषाएँ श्रीर नस्लें

भाषा से मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्यों तक पहुँचाता है। यों बहुत से मनुष्यों की एक भाषा होती है। कई बार तो मनुष्यों के अनेक छोटे-छोटे समूहों को मिला कर उनकी एक भाषा होती है। पर ऐसा भी होता है कि अनेक भाषाओं वाले लोग मिल कर एक समूह बन जायँ।

त्राज संसार में मनुष्यों की त्राठ नौ सौ भाषाएँ या बोलियाँ हैं। उनमें से बहुत बहुत सी मिला कर एक एक वंश या परिवार की हैं। त्रार्थात् जैसे एक पेड़ से शाखाएँ प्रशाखाएँ निकलते निकलते या एक पुरुष की सन्तान प्रसन्तान होते होते बड़ा परिवार बन जाता है, उसी प्रकार एक एक मूल भाषा से बहुत बहुत सी भाषाएँ बनी हैं।

एक एक भाषा का परिवार कैसे बढ़ता गया इसे हम ब्रासानी से देख सकते हैं। भारत की विद्यमान कुछ भाषात्रों में एक ही बात कैसे कही जाती है उसका नमूना लें।

हिन्दी—एक पिता ( बाप ) के दो पुत्र ( बेटे ) थे । बँगला—एक पितार दुइ पुत्र छिल । छिन्या—एक पितांकर दुइटि पुत्र थिले । मराठी—एक पितांकर दुइटि पुत्र थिले । मराठी—एक पित्यास दोन पुत्र होते । सिंहली—एक पियेकुट पुत्रयो देदेनेक ऊह । गुजराती—एक बापना बे बेटा हता । सिन्दी—हिक पीउजा ब पुट हुआ । पंजाबी—इक प्योदे दो पुत्र सन । परतो—यवो पिलार द्वा जमन अदूः ।

कश्मीरी - अविस मालिस आस्य ज न्यचिन्य । ( एक पिता के थे दो बेटे )

पर्वतिया-यौटा बाबु को दुइटा छोरा थिये ।

स्पष्ट दिखाई देता है कि इन भाषात्रों के मूल शब्द एक ही हैं। भाषाएँ भी धीरे धीरे बदलती रहती हैं। इन्हों प्रदेशों की हज़ार द्याट सौ क्स पहले की और दो सवा दो हज़ार बरस पहले की भाषात्रों के नमूने भी हमारे पास हैं। ज्यों ज्यों हम पीछे जाते हैं इन भाषात्रों का अन्तर कम होता जाता और अन्त में मिट जाता है।

इस प्रकार की जाँच-पड़ताल से मालूम हुआ है कि दिक्खिनी भाग को छोड़ कर लगभग सारे भारत की, अप्रगानिस्तान-ईरान की तथा लगभग सारे युरोप की भाषाएँ एक ही वंश की हैं। इन सब की मूल भाषा एक ही थी। प्राचीन काल में इस वंश की अप्रनेक भाषाएँ बोलने बाले अपने को आर्थ कहते थे, इसिलए इसका नाम आर्थ वंश रक्खा गया है।

दिक्खन भारत में चार भाषाएँ हैं—तेलुगु, कन्नड, तिमळ श्रौर मलयाळम । ऊपर वाली बात इनमें यों कही जाती है—

तेलुगु—बोक तंड्रिकी इहर कोडुकुल उंडिरि ।
कन्नड—ग्रोब्व तन्देगे इब्बर मकल इहर ।
तिमळ—ग्रोर तकप्पनारुक्क इरंडु कुमार्कल इरुन्दनर ।
मलयाळम—ग्रोर पिताबिन्तु रंडु पुत्रन्मार उंटायिरुन्तु ।

इनमें से तिमळ वाक्य में कुमार शब्द तथा मलयाळम वाक्य में पिता श्रीर पुत्र शब्द संस्कृत से लिये हुए हैं। इन उधार लिये शब्दों को छोड़ दें तो भाषा के मूल शब्दों श्रीर बनावट को देखते हुए इनकी श्रार्थ भाषाश्रों से कोई सगोत्रता दिखाई नहीं देती। पर इनका परस्पर सम्बन्ध श्रीर एक परिवार का होना स्पष्ट हैं। उस परिवार को हम द्राविड वंश कहते हैं।

हमारे भाइलंड या छोटा नागपुर प्रदेश की मुंडारी भाषा में वही

बात यों बोली जाती है-

मुंडारी-मियाद त्रापुत्रा बारिया कोडाघेनिकड ताइकेना ।

इस भाषा का आर्थ या द्राविड भाषाओं से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। पर अपने पड़ोस की सन्थाली आदि भाषाओं, खासी जयन्तिया पहाड़ी प्रदेश की भाषा, नक्कवार ('निकोबार') द्वीप की भाषा तथा बरमा-कम्बुज प्रायद्वीप की कुछ भाषाओं से उसकी सगोत्रता है। जिस वंश की ये भाषाएँ हैं वही वंश मलाया और सुमात्रा से ले कर प्रशान्त महासागर के हवाई और ईस्टर द्वीपों तक फैला हुआ है। ये देश और द्वीप पुरानी दुनिया के दिक्खनपूरवी अथवा आग्नेय कोएा में हैं, इसलिए जर्मन विद्वान् शिमट ने इसे आग्नेय (आउस्ट्रिक) नाम दिया।

नेपाल राज्य में त्राज बहुत लोगों की भाषा पर्वेतिया उर्फ गोरखाली है, पर त्राघे के लगभग लोग दूसरी भाषाएँ बोलते हैं। ठेठ नेपाल दून में नेवार नामक जाति प्राचीन काल से रहती है। उसी के नाम से उस प्रदेश का नाम नेपाल पड़ा। नेवारी भाषा में उक्त बात यों कही जाती है—

नेवारी--अम्ह ग्रबुया निम्ह काय् दु ।

इसमें श्रीर उक्त श्रार्य द्राविड श्राग्नेय भाषाश्रों के नमूनों में कोई एकमूलता नहीं प्रतीत होती। पर हिमालय के उपरले किनारे के साथ साथ तथा भारत की पूरवी स्थल-सीमा पर श्रनेक भाषाएँ नेवारी के परिवार की हैं। इन भाषाश्रों के बोलने वालों को हमारे पुरखा किरात कहते थे। तिब्बती श्रीर बरमी भाषाएँ भी इसी वंश की हैं। श्रीर तिब्बती श्रीर बरमी भाषाएँ भी इसी वंश की हैं। श्रीर तिब्बती श्रीर बरमी भी एक ही तने की दो शाखाएँ हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने श्रपनी उत्तरी श्रीर पूरवी सीमा के लोगों को जो एक ही नाम दिया सो बिलकुल ठीक था। किरात भाषाश्रों का फिर चीन श्रीर स्थाम की भाषाश्रों से नाता हैं। इन सब को मिला कर भाषाश्रों का चीन-किरात वंश बनता है।

चीन की उत्तरी सीमा पर मंगोल ग्रीर मंचु देश हैं। हूए। श्रीर तुर्क

लोग भी प्राचीन काल में उन्हीं देशों की उत्तरी सीमा पर रहते थे। मंगोल, मंचु और उकीं भाषाओं को मिला कर एक समृह बनता है। मंगोलिया के अल्तइ पर्वत के नाम पर विद्वानों ने इसका नाम अल्लाइक रक्खा है। रूस के ऊराल पर्वत की सीमा पर भी हुग्गों तुनीं से मिलते जुलते लोग रहते थे। अल्लाइक और ऊराली भाषाएँ मिला कर एक वंश बनता है जिसे विद्वानों ने ऊराल-अल्लाइक नाम दिया है। अगेप में फिनलैंड और हुनगारी की भाषाएँ भी उसी वंश की हैं।

भारत के पिल्छम अरब देश हैं। अरबी, यहूदियों की विकस और अबीसीनिया या हब्श देश की हब्शियानी भाषाएँ एक वंश की हैं। वह सामी या शेमी (सेमेटिक) कहलाता था। प्राचीन काल में ईरान की खाड़ी पर बावेह या बाबिल और खल्द नामक बिस्तियाँ थीं; उनके उत्तर-पिल्छम अस्सर लोगों का देश ('असीरिया') था और आधुनिक सीरिया-फिलिस्तीन के तट पर पिए लोगों का देश ('फिनीशिया')। बाबिल खिल्दियों, अस्सरों और पिएयों की भाषाएँ भी शेमी वंश की थीं। वे भाषाएँ मिट चुकी हैं। अरब लोग पहले खास अरब में ही उहते थे। सातवीं शताब्दी में वे ईरान की खाड़ी से सूमध्य सागर तक और मिस्र से मोरक्को तक फैल गये। उन सब देशों में अब अपकी बोली जाती है।

बाबिलियों खिल्दियों के समकालीन मिस्त के हाभी या हैमी (हैमिटिक) लोग थे। उन हेमियों के थोड़े से नंशाज अब मिस्त में बचे हैं। उनके अतिरिक्त अफ़रीका के पूरवी तट पर सोमालिग्तान और उसके पास-पड़ोस की भाषाएँ भी उसी वंश की हैं। बाकी अफ़रीका में दो बड़े वंश हैं, एक स्दानिक जिसमें स्दान से पिन्छुमी अपरीका तक की भाषाएँ हैं, और दूसरा बन्तू जिसमें मध्य और दिस्त्वनी अफ़रीका की।

मंचूरिया के पूरव तरफ एशिया के उत्तरपृर्वी कोने, कोरिया, जापान श्रोर कमचतका प्रायद्वीप की भाषाएँ एक श्रालग परिवार की हैं। पुरानी दुनिया के उत्तरपूरवी या ईशान कोरा में होने से इसे हम

#### ऐशान | वंश कहते हैं।

त्रमरीका महाद्वीप को युरोप के लोगों ने सोलहवीं सदी में जीता! वहाँ के पुराने लाल इन्दियों का उन्होंने संहार कर दिया या उन्हें बन्द वेरों में रख दिया। उन लाल इन्दियों की भाषात्रों के कई वंश त्रमी तक जिंदा है, पर धीरे धीरे मिट रहे हैं। त्रम उत्तरी त्रमरीका के बड़े भाग में त्रमंत्रीजी, कैनेडा के एक ऋंश में फांसीसी, ब्राजील में पुर्चगाली तथा बाकी सारे दक्खिनी और मध्य क्रमरीका में स्पेनी चलती है।

विभिन्न देशों के मनुष्यों के रंग-रूप पर ध्यान दें तो भी मनुष्यों की कई नरलें या नृवंश दिखाई देते हैं। भाषा से नरल या वंश की पहचान बहुत कुछ होती है, पर सदा नहीं होती, क्योंकि जिस देश में जो लोग प्रवल होते हैं उनकी भाषा दूसरे भी अपना लेते हैं। विभिन्न नृवंशों के लोगों में विवाह होने से भी नरलों के चिह्न मिटते रहते हैं। जलवाय, भोजन और रहन सहन का भी उन चिह्नां पर प्रभाव पड़ता है।

नृतंशिविज्ञानी अर्थात् मानव वंशों की खोज-पड़ताल करने वाले मोटे तौर पर संसार के लोगों को तीन बड़े वंशों में बाँटते हैं। एक गोरा या गेहुँ आँ वंश जिसमें मुख्य आर्य लोग हैं। दूसरा काला वंश जिसमें मुख्य अपरीकी, द्राविड और आग्नेयों की बहुत सी शाखाएँ हैं। सामी और हेमी इन दोनों के बीच में हैं। तीसरा पीला वंश जिसमें चीनः किरात, ऊराल अल्तइक और ऐशान वंश के लोग हैं। लाल इन्दी भी इस पीले वंश की ही शाखा हैं। बहुत पुराने जमानों में उत्तरपूरवी एशिया की भूमि अमरीका से जुड़ी हुई थी, बेरिंग खाड़ी तब नहीं थी,

<sup>†</sup> श्रम जो में हाइपरबोरियन, जिसका मूल यूनानी रूप है इपेरबोरेश्रोस (बहुवचन इपेरबोरेई)। बोरेश्रोस का श्रथं है उत्तरी या उत्तरपूर्वी पवन; इपेरबोरेई लोग बोरेश्रोस = उत्तरी पवन से भी पर अर्थात श्रायन उत्तर का। इपेरबोरेई लोग यूनानी धारणा के अनुसार गोरे रंग नीली आँखों और सुनहरे केशों बाले थे। इस श्रारणा के रहते जापानियों के श्रथं में इपेरबोरेई शब्द उतना ठीक नहीं है जितना संस्कृत का पेशान शब्द।

जिससे एशिया से श्रमरीका तक श्राखेटक मनुष्य भी जा श्रा सकते थे। रंग के श्रतिरिक्त विभिन्न नृवंशों के कद तथा खोपड़ी श्राँख नाक जबड़े श्रीर केशों की बनावट में श्रन्तर होता है।

गोरे नुवंश का कद प्रायः लम्बा, पीले का प्रायः नाटा होता है।

खोपड़ी की लम्बाई को १०० मानें, श्रीर चौड़ाई उसके श्रनुपात में ७७ ७ तक हो तो उसे दीर्घकपाल कहते हैं। यदि चौड़ाई ८० से श्रिधक हो तो उसे हम वृत्तकपाल श्रर्थात् गोल खोपड़ी कहते हैं। श्रायों की श्रिधकतर शाखाएँ दीर्घकपाल हैं, धीली जातियों की वृत्तकपाल। भारत में बंगाली प्रायः वृत्तकपाल हैं; उनका सिर देखते ही चौड़ा लगता है। इसका प्रकट कारण यह कि बंगालियों में किरातों का खून खूच मिला है। खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई तृवंशों के दूसरे चिह्नों की श्रपेत्ता बहुत श्रिधक स्थायी है।

नाक की लम्बाई को १०० मानें और चौड़ाई उसके अनुपात से ७० तक हो तो उसे हम सुनास कहते हैं। चौड़ाई ५५ तक हो तो मध्यनास और ५५ से भी अधिक हो तो पृथुनास। आर्थ लोग सुनास होते हैं। द्राविडों की मुख्य पहचान चौड़ी नाक है।

दोनों श्राँखों के बीच में नाक के पुल का कम या श्रिषक उठा होना एक श्रीर पहचान है। पीली जातियों की नाक का पुल बहुत कम उठा होता है, इससे उनकी नाक चिपटी, गालों की हिंदुयाँ उभरी हुई श्रीर चेहरे चौड़े दिखाई देते हैं।

मुँह और जबड़े का माथे की सीध से आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक और पहचान है। इसी प्रकार होठों का मोटा या प्रतला होना। हब्शियों का जबड़ा आगे बढ़ा और होठ मोटे बाहर निकले हुए होते हैं।

विभिन्न रुवंशों के केशों की बनावट में भी अन्तर है। हिन्शियों के केश उन की तरह गुन्छेदार, श्रायों के जहरदार और पीली जातियों के सीचे होते हैं। श्रायों की दादी मूँछ भर्पूर, हिन्शियों की मध्यम और पीली जातियों की बहुत कम उगती है।

मनुष्य की भाषात्रों त्रौर देह लच्च्णों में इतना मौलिक वंशमेद कैसे हो गया? इस विषय में विद्वानों के दो मत हैं। एक यह कि मानुष प्राण्णी का रूप प्रकट होने से पहले मानुष त्रौर वनमानुष का पूर्व जो प्राण्णी था, उसी की विभिन्न नस्लों हो चुकी थीं त्रौर उन विभिन्न नस्लों से विभिन्न न्वंशों का विकास हुन्ना। दूसरा यह कि मानुष प्राण्णी का उदय एक ही रूप में हुन्ना, पर पुराणाश्मी काल के ४-५ लाख वर्षों में जब उसका विकास हो रहा था, तब लाखों वर्षों तक विभिन्न मनुष्य टोलियों के एक दूसरे से दूर दूर त्रौर विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में विचरने त्रौर रहने से विभिन्न न्वंश बन गये। ध्यान रहे कि मनुष्य की वाणी का विकास भी इसी श्रविध में हुन्ना। इसलिए विभिन्न न्वंशों की भाषात्रों का स्रारम्भ से ही पृथक पृथक दिशान्त्रों में उगना स्रौर बढ़ना पूरी तरह सम्भावित था।

#### अध्याय २

# भारत की भूमि और जनता

## § १. भारत का भूमि-निवेश\*

### क. उत्तर भारतीय मैदान

भारत के जिस नक्शे में भूमि की समुद्रतल से ऊँचाई की सतहें ब्रालग ब्रालग रंगों से दिखाई हों, उसे देखते ही उत्तर भारत के विशाल मैदान पर सब से पहले ध्यान जाता है।

हिमालय से उतरने वाले निदयों के दो जाल इस मैदान को धींचते हैं। सिन्ध-सतलज जाल का रुख एक तरफ श्रीर गंगा-जमना का दूसरी तरफ है। दोनों के बीच पनटाल है जिसका उत्तरी श्रंश कुरुचेत्र के बांगर से बना है, श्रीर जो दक्खिन तरफ श्राड़ावळां श्रीर थर या टाट! मरुभूमि के कारण चौड़ा होता गया है।

सिन्ध नदी ने जहाँ ऊपर ऋपनी पाँचों बाहें फैला रक्खी हैं वह पंजाब है। जहाँ उसका सारा पानी सिमट कर एक धारा में ऋग गया है

<sup>\*</sup> निवेश त्रर्थात् त्रपने विशिष्ट रूप में पड़े होना, जैसे भवभूति के उत्तरराम-चरित २, २७ में निवेशः शैलानां ''।

<sup>†</sup> भाड़ा = तिरहा, दिन्छन पिन्छम से उत्तरपूरव; वळा = पहाड़। अंग्रेज़ी में उसे किसी ने 'भाड़ावरी' लिख दिया, जिसका श्रन्थानुसरण कर बहुत से हिन्दी बाले उसे 'श्ररवली' लिखने लगे।

<sup>‡</sup> बर उसका सिन्धी नाम है, ढाट राजत्थानी। राजस्थान की मरुभूमि के पांच सी मील पिच्छम ईरान की मरुभूमि है, जिसे दश्त कहते हैं। दश्त और ढाट एक डी शब्द के रूपान्तर हैं।

#### वह सिन्ध प्रान्त है।

गंगा-जमना का इख नहाँ दिक्लिनपूरव है, वह उपरला गंगा काँठा या ठेठ हिन्दुस्तान है। बीच में नहाँ गंगा प्रायः पूरव बहती है वह विचला गंगा काँठा या बिहार है। उसका गंगा के उत्तर का ऋंश मिथिला या तिरहुत है; दिक्लिन वाले ऋंश का पिन्छमी माग मगध या मगह और पूर्वी भाग ऋंग। मिथिला और ठेठ हिन्दुस्तान के बीच, दोनों की बगल में, गोमती और घाघरा (सरयू) नदियों का काँठा ऋवध है। बिहार के आगे गंगा ने नहाँ समुद्र की ऋोर मुँह फेर कर ऋपनी वाँ हें फैला दी हैं और ब्रह्मपुत्र भी उसमें ऋा मिला है, वह निचला गंगा काँठा या बंगाल है। ब्रह्मपुत्र का उपरला ऋकेला काँठा ऋसम ('ऋासाम') \* है।

#### ख. मध्यमेखला

त्राड़ावळा से जो पहाड़ों की परम्परा शुरू हुई है वह दिक्खन में कन्याकुमारी तक चली गई है, पर उसे दो भागों में कर के समम्भना सुगम है। उत्तरी भाग वह है जो कुरु चेत्र की सरस्वती और घग्घर निदयों के दिक्खन से ले कर तासी और महानदी के उत्तर तक फैला है। इसे हम भारत की मध्य मेखला कहते हैं और इसमें तीन या चार लम्बे पर्वत हैं।

त्राड़ावळा के दिक्खनी भाग से उसकी कई बाँहियाँ पूरवदिक्खन बढ़ी हुई हैं। ब्राड़ावळा श्रीर उन बाँहियों को मिला कर प्राचीन भारत के लोग एक पर्वत गिनते जिसे वे पारियात्र कहते थे। उसके पूरव जमना श्रीर गंगा काँठों के दिक्खन जो जमीन का उठाव लगातार चला गया है वह विन्ध्य पर्वत है। विन्ध्य के पूरवी छोर में नर्मदा के स्रोत हैं। उन स्रोतों के पास विन्ध्य एक श्रीर पर्वत के साथ अपना कन्धा लगाता है।

<sup>\*</sup> वहाँ के लोग इसे असम लिखते, पर अहोम या आख़ोम बोलते हैं। अध्येज़ी में वही आसामा बन गया है।

इस पर्वत की धार मेकल पहाड़ से पूरव तरफ पारसनाथ पहाड़ तक गई है और इसकी एक बाँह पिन्छम तरफ बढ़ी हुई महादेव और सातपुड़ा पहाड़ों के रूप में नर्मदा के बाँगें बाँगें विन्ध्य के बराबर दिक्खन चली गई है। महादेव सातपुड़ा शृंखला का पुराना नाम ऋच्च पर्वत है। उसके पूरव मेकल से पारसनाथ तक के पर्वत को भी या तो ऋच्च में ही गिना जाता या उसका दूसरा नाम था। इन पर्वतों से मध्यमेखला की रीढ़ बनी है।

इस मेखला के पिच्छमी छोर पर गुजरात काठियावाड़ का हरा भरा
मैदान है। उस मैदान के उत्तरपूरव थर ख्रोर पारियात्र का पूरा प्रदेश
राजस्थान है, जिसका दिक्खनपूरवी ख्रंश मालवे का पठार\* है। ख्रागे
बेतवा ख्रीर केन निद्यों के काँठों तथा नर्मदा के उपरतो काँठे वाला
प्रदेश बुन्देलखण्ड है। 'बुन्देला' का ख्रर्थ है विन्ध्य का रहने वाला,
इसिलए बुन्देलखण्ड का ख्रर्थ है विन्ध्य भूमि। उसके पूरव सोन का
उपरला काँठा ख्रव बचेलखण्ड कहलाता है ख्रीर उसके दिक्खन तरफ
महानदी का उपरला काँठा छत्तीसगढ़। बचेलखण्ड छत्तीसगढ़ के ठीक
उत्तर ख्रवध का मैदान है। ख्रवध का पुराना नाम कोशल था ख्रीर
बचेलखण्ड छत्तीसगढ़ का दिख्ण कोशल। उसके पूरव मध्यमेखला का
बाकी पहाड़ी ख्रंश भाइखण्ड या छोटा नागपुर कहलाता है। उसके
दिक्खन ख्रीर छत्तीसगढ़ के पूरव समुद्रतट का प्रदेश उड़ीसा है।

#### ग. दिक्खन

तापी या तासी और महानदी के दक्किन तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ विकोना पठार दक्किन कहलाता है। इस तिकोंने के पच्छिमी किनारे के साथ साथ सहादि अर्थात् सहा पर्वत चला गया है। पूरवी किनारे पर उसी तरह उड़ीसा प्रदेश में महेन्द्र पर्वत और कृष्णा के दक्किन मस्य पर्वत है।!

<sup>\*</sup> पठार माजवे का ही शब्द है, अर्थ केंबा पहाड़ी मैदान।

<sup>ों</sup> समुद्रतट से भीतर जाने को इन पर्वतों के अनेक झाटों पर से राहते हैं। वह

सह्याद्रि और पिन्छिमी समुद्र के बीच मैदान की हरी पट्टी है। उसी प्रकार महेन्द्र मलय पर्वतों और पूरवी समुद्र के बीच। पिन्छम की पट्टी बहुत सँकरी है, पूरव की अन्छी चौड़ी। पिन्छम वाली को उत्तरी माग में कोंकरण और दिक्खन में केरल या मलबार कहते हैं। पूरवी पट्टी का उत्तरी अंश किलंग और दिक्खनी चोळमंडल है।

कृष्णा नदी दिक्खन भारत को दो भागों में बाँट देती है। उसके उत्तरी भाग के किर दो स्पष्ट विभाग हैं, एक पिन्छमी जो प्रायः समूचा पठार है और दूसरा पूरवी जो गोदावरी कृष्णा मुहाने से बना है। पिन्छमी पठार मोटे तौर से महाराष्ट्र है और पूरवी मैदान आन्ध्र या तेलंगाना। कृष्णा के दिक्खन सहादि और मलय पर्वत एक दूसरे के निकट आते आते नीलिगिरि पर भिल गये हैं। उनके मेल से जो ऊँचा अन्तः प्रवण पठार बनता है वह कर्णाटकां है। कर्णाटक के पूरव तट का मैदान चोळमंडल या तिमळ देश या तिमळनाडां है। नीलिगिरि के दिक्खन मलयपर्वत किर उठ कर भारत की दिक्खनी नोक तक चला गया है। वहाँ उसके पिन्छम केरल और पूरव चोळमंडल या तिमळनाड है।

प्राचीन भारत के लोग मध्यमेखला श्रौर दक्किन में सात पर्वतों की गिनती करते जिन्हें वे भारत के सात कुलपर्वत कहते थे।

महेन्द्रो मलयः सहाः शुक्तिमान् ऋचपर्वतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुतपर्वताः॥

—वायुपुराग् (श्रीवेंकटेश्वर संस्क०) १,४५,८८ I

घाट शब्द श्रनेक स्थानों पर बार बार सुनाई देने से युरोपियों ने इन पर्वतों का नाम घाट मान लिया, श्रौर सह्माद्रि को 'पिन्छमी घाट' (बहुबचन) तथा महेन्द्र श्रौर मलय पर्वत को मिला कर 'पूर्वी घाट' (बहुब०) नाम दिया।

<sup>. \*</sup> श्रम ज़ी विगड़ा हु श्रा रूप 'कौरो मंडल'।

<sup>†</sup> श्रम्भेज जब तमिळमाड में श्राये तब वहाँ विजयनगर के कर्णाटकी राजाश्रों का राज्य था, इससे वे उसे कर्णाटक कहने लगे। श्रम्भेजी नक्शों में श्रव भी तमिळ-नाड या चोळमंडल का ही नाम 'कर्णाटिक' लिखा रहता है जो गलत है।

महेन्द्र, मलय, सहा का परिचय ऊपर दिया गया है। मले तिमळ शब्द हैं जिसका अर्थ है पर्वत, पर संस्कृत में वह कृष्णा नदी के दिक्खन वाले पूरवी पर्वत का नाम हो गया। सिंहल द्वीप का पर्वत भी मलय में सम्मिलित था। शुक्तिमान् या तो मूसी नदी और हैदराबाद का पठार है अथवा मेकल से पारसनाथ तक फैला पर्वत। ऋच्, विन्ध्य और पारियात्र की भी व्याख्या हो चुकी है।

घ. भारत के प्राकृतिक राजपथ

उत्तर भारत के दो बड़े भागों में से यदि एक से दूसरे में जाना हो तो कुरुत्तेत्र के तंग बांगर को लॉंधना त्रावश्यक होता है। उस बांगर के उत्तर हिमालय है, दक्खिन राजस्थान के पहाड़ त्रौर मरुभूमि, इस कारण त्रौर कोई सुगम रास्ता नहीं है।

उत्तर श्रौर दिन्छन भारत के बीच के रास्ते मध्यमेखला में से हैं। सिन्ध से कच्छ हो कर गुजरात जाने का रास्ता महभूमि के कारण काफी विकट है। इसलिए पंजाब श्रौर उपरले गंगा काँठे से दिक्खन का रास्ता दिल्ली श्रौर मालवा हो कर है। कुरुचेत्र का नाका इस रास्ते को भी काबू करता है। इसी से उसमें भारतीय इतिहास के श्रानेक भाग्यनिर्णायक संघर्ष हए हैं।

ठेठ हिन्दुस्तान के पूर्वी श्रंश श्रीर श्रवध से दिन्छन जाने के रास्ते बुन्देलखंड में से है। पर यदि बिहार से दिन्छन जाना हो तो सीधे दिन्छन जाने के बजाय बंगाल उड़ीसा घूम कर तट के साथ साथ जाना सुगम है। इसी से भाड़खंड या छोटा नागपुर उत्तर श्रीर दिन्छन भारत के बीच के यातायात के प्रवाहों से प्रायः श्रञ्जूता बचता रहा है, श्रीर इसी कारण श्रनेक श्रादिम जातियाँ वहाँ हाल तक श्रपना श्रारंभिक जीवन स्वच्छन्दता से बिताती रही हैं।

्दिन्खन भारत में महाराष्ट्र और चोळमण्डल की आपे दिक स्थिति वैसी ही है नैसी उत्तर भारत में अफगानिस्तान, और गंगा काँठे की । कृष्वा तुंगभद्रा का दोआव उस हिसाब से दिन्खन का कुरु है।

## ङ. हिमालंय

कुलपर्वत भारत के भीतर के पर्वत\* थे। उनके मुकाबले में हिमालय श्रीर उसके साथ के पर्वतों को मर्योदापर्वत श्रर्थात् सीमा के पर्वत कहा जाता था।

प्राचीन भारत के लोग हिमालय के साथ लगे हुए कराक़ोरम ऋादि ·पर्व तों को शायद हिमालय से ब्रालग नहीं गिनते थे । कराकोरम का दूसरा नाम मुज्ञ्ताग़ है, जो 'हिम-गिरि' का तुकीं शब्दानुवाद है। त्र्याधुनिक भू-शास्त्री हिमालय नाम संसार की उस सब से ऊँची गिरि-शृङ्खला के लिए धीमित रखते हैं जिसका पिन्छमी किनारा सिन्ध नदी के श्रीर पूरवी ब्रह्मपुत्र के मोड़ के भीतर है। उत्तर भारत के मैदान से इन सनातन हिम से दकी ऊँची चोटियों तक हिमालय तीन सीदियों में उठा है। प्राचीन भारतीय उन्हें उपगिरि, बहिगिरि श्रौर श्रन्तिगिरि कहते थे: त्राधुनिक भूशास्त्री उप-हिमालय, लघु-हिमालय त्रौर महा-हिमालय कहते हैं। ये तीन शृंखलाएँ तीन सीढियों की तरह पिन्छम से पूरव लगातार चली गई हैं । उप-हिमालंय का नमूना जम्मू से गढ़वाल तक के शिवालक, त्र्यवध के उत्तर का डुँडवा पर्वत या नेपाल तराई की चूड़ियाचौकी है। लघुहिमालय में उरशा (हज़ारा) से भूटान तक के हिमालय के सब प्रसिद्ध प्रदेश हैं। इनमें से कश्मीर श्रीर नेपाल ये दो ऐसे हैं जो लघु-हिमालय के पर्व तों के बीच घिरे हुए मैदान हैं। बाकी प्रदेशों की बस्तियाँ उन पर्व तों की कमर पर बसी हैं । उन बस्तियों के ऊपर महाहिमालय की चोटियाँ एकाएक उठती हैं। उनकी परम्परा बीच-बीच में जहाँ ट्रटती है वहीं हिमालय को पार करने के घाटे या जीत हैं।

<sup>\* &#</sup>x27;पर्नत' का अर्थ है जिसमें पर्व अर्थात् पोर हों, यानी पहाड़ की धार या शृखला। यों शृखला का अर्थ पर्वत शब्द में विद्यमान है।

<sup>‡</sup> महाभारत ( कुम्भधोणम् संस्क• ), २,२८,३। जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३१)—'भारकभृति और उसके निवासी' में विवेचना।

# च. उत्तरपच्छिमी सीमा के देश—पच्छिमी ऋंश

सिन्ध नदी के उत्तर हिमालय के प्रायः समान्तर कराकोरम या मुज्ताग तिब्बत के पिक्छिमी छोर तक चला गया है। कराकोरम का पिक्छिमी कन्धा हिन्दकोह के पूर्वी कन्धे के साथ लगा है, श्रीर उस जोड़ के उत्तर पामीर का पठार है। हिन्दकोह वहाँ से पिक्छिमदिक्खन दिशा में बढ़ता गया है। उसके पिक्छिमी छोर से कोहे चाबा श्रीर श्रागे बन्दे-बाबा पर्वत पिक्छम तरफ चला गया है। ये तीनों मिल कर श्रफगान पठार की रीढ़ बनाते हैं। उस पठार का दूसरा किनाग सफ़ेद कोह श्रीर सुलेमान पर्वतों से बना है जो सिन्ध नदी के दाहिने फैले हैं।

श्रफ्गान पटार के दिक्खन दर्श बोलान के व्यवधान के बाद कलात पटार है, जिसका दिक्खनपूरवी किनारा खीरथर पर्वत से बना है। सिन्ध प्रान्त के मैदान से समुद्रतट के साथ-साथ सिन्धी भाषा का चेत्र खीरथर के पन्छिम तरफ हिंगोल नदी तक चला गया है।

खीरथर श्रीर कलात श्रिष्टियका सदा भारत में रहे हैं। पंजाब के सिक्ख राज्य की पिन्छिमी सीमा खैबर दरें तक रही, श्रीर वही सीमा सिक्ख राज से श्रेंग्रेजी राज को मिली। यो श्रेंग्रेजी गुलामी की शताब्दी में भारत के श्रंग्रेजी-पढ़े लोगों के दिमागों में खैबर को भारत का उत्तरपिन्छिमी द्वार मानने की बात धँस गई। पर वैदिक काल से दसवीं शताब्दी तक श्रीर फिर मुगल युग में भी श्रक्तगानिस्तान भारत का श्रंग रहा। भारतीय कृष्टि का इतिहास इस बात को भूल कर नहीं समक्ता जा सकता।

हिंगोल के पिन्छम मक लोगों का मकरान प्रदेश और उसके उत्तर तथा अप्रमान पठार के दिक्खनपिन्छम शकों का शकस्थान (सीस्तान) प्रदेश भारत और ईरान के बीच साफे माने जाते रहे। वे कभी भारत

<sup>\*</sup> इस पर्वत का नाम मध्य काल से अब तक हिन्दूकरा या हिन्दूकरा प्रसिद्ध रहा है। हाल में अफगान सरकार ने आदेश निकाला है कि अब से इसे हिन्दकोड कहा जायगा।

के कभी ईरान के साथ रहते। श्राफगान पठार के पिन्छम से उत्तर घूम जाय तो उसके उत्तर तरफ बलख प्रदेश है। बलख श्रव श्रफगान-तुर्किस्तान कहलाता है, पर तुर्क लोग चौथी शताब्दी ई० तक मध्य एशिया में नहीं श्राये थे, वहाँ तब ईरानी भारतीय या श्रन्य श्रार्य वंश के लोग ही थे। बलख भी भारत श्रीर ईरान के बीच साफा प्रदेश था। ईरानी उसे बल्ज कहते, पर बलख नाम हमारे वाह्वीक का रूपान्तर है। छ. मध्य एशिया

बलख के उत्तर वंद्धु नदी (श्रामू दिरया) है। वंद्धु श्रौर रसा (सीर दिरया) के बीच का दोश्राब प्राचीन काल में सुग्ध कहलाता श्रौर उसमें श्रार्य वंश के लोग रहते थे। छठी शताब्दी ई० पू० के पारसी साम्राज्य में सुग्ध सिम्मिलित था। सीर दिरया के किनारे तब शकों की एक दूसरी शाखा रहती थी जिसे ईरानी सका तिश्रखोदा (नुकीली टोपी वाले शक) कहते थे। सीर दिरया के पूरव तरफ ईसिक कुल भील के उत्तरपिच्छिम सुषमाइर श्रौर कुरुगति नाम की छोटी निदयों के स्रोत हैं, जिनके बीच पिष्पक वस्ती है। इस पिष्पक तक श्रायों के श्रवशेष पाये गये हैं। सुषमाइर को श्रव चू कहते हैं।

वंद्धु नदी पामीर के दिक्खनी छोर से निकल कर उसकी दिक्खनी सीमा के साथ साथ पौने दो सौ मील पिन्छम बहने के बाद एकाएक उत्तर घूम जाती है। ग्रागे सौ मील उत्तर बहती हुई वह पामीर की पिन्छमी सीमा बनाती, ग्रीर फिर घूम कर साढ़े तीन सौ मील पिन्छम बहने के बाद उत्तरपिन्छम मुझ ग्रराल सागर से मिलने जाती है। ग्राराल ग्रीर कास्पी सागर के बीच ग्राव जो मरुभूमि है, प्राचीन काल में वह उथला पानी ग्रीर दलदल थी। वंद्धु तब ग्रपने ग्रन्तिम उत्तरपिन्छमी मार्ग की ग्रपेत्सा बायें मुकती हुई उसी उथले सागर में गिरती थी। ग्रराल कास्पी सम्मिलित समुद्र प्राचीन भारतीयों के सुपरिचित जगत के उत्तरपिन्छमी छोर पर था। उसके किनारे शकों की तीसरी बस्ती थी। ईरानी उन्हें सका तरदर्या (समुद्रतष्ट के शक) ग्रीर भारतीय हाका:

सागरकुनिस्थाः ( समुद्र की कोख में रहने वाले शक ) कहते थे।\*

बलल के पूरव लगे हुए, हिन्दकोह के उत्तरी ढालों के, वंत्तु की उत्तरवाहिनी धारा तक के प्रदेश का प्राचीन नाम द्वर्यच् था, जिसका रूपान्तर बद्ख्शाँ अब भी उसका नाम है। द्वयन्त को सुग्ध से वंत्तु की निचली पश्चिमवाहिनी धारा अलग करती है। पर सुग्ध के उपरले पहाड़ी भाग का दिक्लनी अंश — लोहघाट तक — द्वयन्त जैसा है और प्रायः उसके साथ रहा है। उस अंश सहित द्वयन्त और पामीर भिला कर प्राचीन भारत का कम्बोज महाजनपद था जिसकी सुख्य नगरी द्वारका का नाम पामीर की दरवाज बस्ती में अब भी विद्यमान है।

पामीर के पूरव तथा मुज़्ताग श्रीर तिब्बत के उत्तर ठेठ चीन की पिंच्छमी सीमा तक फैला लम्बा पठार है, जिसकी उत्तरी सीमा थियानशान में बनी है। तारीम नदी इसमें पिंच्छम से पूरव बहती हुई लोपनोर भील में श्रपना पानी मिलाती है। यारकन्द श्रीर खोतन नदियाँ तारीम में दिक्खन से मिलती हैं। उनके पूरव श्रीर कई छोटी नदियाँ भी उत्तर को बढ़तीं, पर तकलामकान मरुभूमि में लुप्त हो जाती हैं। उस मरुभूमि के कारण इस देश की बस्तियाँ दो विभागों में बँट जाती हैं, एक तारीम के उत्तर वाली काशगर, श्रक्स, कूचा, तुरफ़ान श्रादि, दूसरी उसके दिक्खन वाली यारकन्द, खोतन, नीया, चर्चन श्रादि। यह देश श्रव चीनी तुर्किस्तान या शिङ्कियाङ कहलाता है, पर तुर्क इसमें भी बहुत पीछे, श्राये, श्रीर चीनी भी भारतीयों के पीछे, पहुँचे। यारकन्द तुर्की नाम है, भारतीय उस नदी को सीता कहते थे। चीनियों ने वही नाम श्रपनाया श्रीर श्रव तक उसे सी तो कहते हैं। मध्य एशिया के इन देशों का भारत से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा।

<sup>\*</sup> महामारत २, ३५, १६-१७। ज० च० विद्यालकार (१९३४)---भारतीय अनुशीलन यन्भ ८, ५०९।

<sup>†</sup> विवान-शान चीनी नाम है जिसका शब्दार्थ है देव-पर्वत ।

## ज. उत्तरपच्छिमी सीमा पूरवी श्रंश श्रौर उत्तरी सीमा

उस सम्बन्ध को स्वष्ट समभ्तने के लिए हमें भारत के भीतर के उन सीमा-प्रदेशों के विषय में भी जानना चाहिए जिनमें से हो कर भारत से मध्य एशिया तक रास्ते थे।

हिन्दकोह श्रौर कोहेबाबा जहाँ कन्चे भिड़ाते हैं वहाँ श्रफ्गान पठार का केन्द्रीय पनढाल है जिससे वामियाँ प्रदेश बना है। काबुल नदी वहाँ से पूरव, हेलमन्द दिक्लनपिड्डम, हरीरूद पिड्डिम श्रोर वंतु में मिलने वाली धाराएँ उत्तर जाती हैं। बामियाँ से विभिन्न घाटों द्वारा उन दूनों तक रास्ते हैं।

काबुल नदी में उत्तर से कून इ स्रोर स्वात (सुवास्तु) नदियाँ सिन्ध के समानान्तर वह कर मिलती हैं। हिन्दकोह तथा काबुल स्रोर कून इनिदयों के बीच के सुन्दर प्रदेश का नाम किपश था। उसकी राजधानी कापिशी थी। स्राय भूवृत्तलेखकों ने उसे काफिसिस्तान कहा, जो पढ़ने की गलती से काफिसिस्तान बन गया! स्पष्ट है कि बदख्शाँ से किपश तक

<sup>ं</sup>द्न = पहाड़ों से घिरा मैदान जो प्रायः किसी नदी का काँठा होता है, संस्कृत द्रोणी, जैसे एतेषां पर्वतानान्तु द्रोण्योऽतीव मनोहराः—मार्कण्डेय पु० (विविलौथिका हं डिका संस्करण) ५५.१४; वायु पु० (वि० हं०) १.३६.३३; १.३७.१,३। अप्रेज़ी में इस अर्थ में तथा मैदान में नदी के कांठे के अर्थ में भी न्हेली दान्द है, जिसका अन्यानुवाद कुछ हिन्दी लेखक 'घाटी' करते हैं। वास्तव में घाटी छोटे घाट को कहते हैं, जैसे घाटा बड़े घाट को। उन तीनों रान्दों को हमारी जनता उन दरों के अर्थ में बत्ती है जिनसे पहाड़ की धार को लाँघा जाता है, जैसे सद्घाद्वि के घाट, हिमालय के घाटे, अजमेर और पुष्कर के बीच नाग पहाड़ की घाटी, कोटा और बूँदी के बीच गणेश घाटी, मेगड़ में हल्दी घाटी। संस्कृत में घाट का शब्दार्थ है गर्दन की पीठ। घाटी पहाड़ की धार की गर्दन सो लगती है। अन्य देशों में भी घाट के अर्थ में गर्दन-वाची रान्द चलते हैं, जैसे अरबी कोतल, फ्रांसीसी कोल (col), अफ्यान सीमा पर 'लंडी कोतल? और 'शुतुरगर्दन' घाट। कांगड़े में घाटे के अर्थ में जोत रान्द हैं; जोत भी बैज़ों की गर्दन पर रक्खी जाती है।

श्राने के रास्ते हिन्दकोह के घाटों पर से हैं।

कृनइ-काबुल-संगम के ठीक दिक्खन का जलालाबाद के चोगिर्द का जिला नगरहार था। उसका नाम त्राव भी निंग्रहार है। उसके उत्तरपिच्छम किपश के दिक्खनपूरवी छोर का नाम लम्पाक भी लमग़ान रूप में त्राभी तक विद्यमान है। काबुल नदी के दिक्खन वाकी अप्रगान पठार पक्यों अर्थात् पठानों का देश था। कृनइ से सिन्ध नदी तक का प्रदेश पिछ्छमी गन्धार था। उसकी मुख्य नगरी पुष्करावती सुवास्तु और कुभा (काबुल नदी) के संगम पर थी। सुवास्तु की उपरली दून उड्डीयान कहलाती थी। प्रकट है कि कम्बोज से पिछ्छमी गन्धार तक हिन्दकोह के पूर्वी घाटों से सीधा आया जा सकता था।

सिन्ध और जेहलम (वितस्ता) निद्यों के बीच उत्तर-दिक्खन फैला पहाड़ी प्रदेश जो हिमालय का सब से पिन्छुमी जिला है, उरशा कहलाता था। अब उसका नाम रश या हजारा है। उसके पूरव, लघु हिमालय के पहाड़ों के बीच घिरे वितस्ता के उत्तरपिन्छुमी बहाव की भूमि कश्मीर है। कश्मीर के दिक्खन की तराई जिसमें पुंच (पर्णोत्सा) राजोरी (राजपुरी) आदि बस्तियाँ हैं आभिसार कहलाती थी। अभिसार के दिक्खन केकय का मैदान था (=गुजरात शाहपुर जेहलम जिले), और उसके पिन्छम सिन्ध नदी तक पूरवी गन्धार जिसकी मुख्य नगरी तच्चिशला थी, और जिसके उत्तर उरशा है।

वितस्ता करमीर से निकल कर जहाँ एकाएक दिक्खन मुड़ती है, वहीं उसमें कृष्णगंगा मिलती है। कृष्णगंगा की दून करमीर के उत्तर के लघु हिमालय और महाहिमालय के बीच है। उस दून में दरद लोग रहते हैं जो भाषा और रंग-रूप में करमोरियों जैसे हैं। दरद महा-हिमालय के उत्तर सिन्ध नदी की दून में और सिन्ध में उत्तरपिन्छम से भिलने वाली शिल्गित और हुंजा निदयों की दूनों में भी रहते हैं। यो दरदों का देश करमीर उरशा और पिन्छमी गन्धार के उत्तरी छोर से कम्बोज अर्थात् पामीर के दिक्खनी छोर तक फैला है। उसकी पूर्वी सीमा हिमालय के

#### पार तिब्बत से लगती है।

नंगा पर्वत हिमालय की सबसे पिच्छुमी चोटो है। उसके आगे हिमालय की धार के साथ साथ दिक्खनपूरव चलते जायँ तो दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से ४० मील पहले वह धार नीचे उतरती है। वह उतार जोजीला अर्थात् जोजी घाटा। है, जो तिब्बत\* की दिक्खनपिच्छुमी, कश्मीर की उत्तरपूर्वी तथा दरद देश की दिक्खनपूरवी सीमा है। दरद की पूरवी सीमा पाचीन काल में वहाँ से उत्तरपूरव जा कर कराकोरम पर्वत के मध्य में जा लगती थी। पर आठवीं शताब्दी में दरद के पूरवी अंचल बोलोर या बाल्ती प्रदेश में, जो सिन्ध और श्योक के संगम का स्कर्ट् के चौगिर्द का प्रदेश है, तिब्बती घुस आये। बोलोर की भाषा तब से तिब्बती है, पर वहाँ के लोग रंग-रूप और सामाजिक संबटन में अब भी दरद ही हैं।

जोजीला के पूरव भारत की उत्तरी सीमा के साथ बराबर तिब्बत चला गया है। तिब्बती अपने देश को पोद-युल अर्थात् पोद देश कहते हैं, जिसका भारतीय रूप भोट या भौट देश है। हिमालय के पिच्छमी भाग में भारतीय जनता हिमालय के भीतर तक बसी हुई है। ज्यों ज्यों हम पूरव चलते जाते हैं तिब्बती जनता अधिक नीचे तक आई भिलती है, यहाँ तक कि भूटान में वह हिमालय की सब से निचली सीटी तक है।

## § २. भारत का भूगर्भ-विकास

त्रजीव कल्प से नवं जीव कल्प तक की परतें पृथ्वी के ल्लिक में एक के बाद दूसरी जिस कम से हैं, भारत के सात कुलपर्वतों ग्रीर उनके साथ की भूमि में ग्रार्थात् मध्यमेखला ग्रीर दिक्खन में वे उसी कम से

<sup>‡</sup> ला तिब्बती शब्द है घाटे के अर्थ में।

<sup>\*</sup> तिब्बत का पिल्छिमी प्रदेश लदाख या मरयुल सिक्ख राज के जमाने में कश्मीर के साथ मिलाया गया। तब से वह कश्मीर राज्य के अभीन चला आता है। पर वह है तो तिब्बत का भाग ही।

पाई जाती हैं। पृथ्वी का ग्रारम्भ हुए प्रायः दो ग्ररव वर्ष बीते हैं, जिसमें से ग्राघे के लगभग ग्रजीव कल्प था। मध्यमेखला ग्रोर दिक्खन के पर्वतों में कुछ ही नीचे उस ग्रजीव कल्प की चटानें ग्रा जाती हैं।

मध्य मेखला ग्रीर दक्खिन के उस करोड़ों वर्ष के जीवन काल में उसके उत्तरी किनारे पर गहरे समुद्र की लहरें टकराती थीं, ग्रीर उत्तर भारत का मैदान, हिमालय, तिब्बत, पामीर ग्रीर ग्रफ्तगान पटार सब उस समुद्र में थे। पिन्छम की तरफ़ भूमि की लम्बी रीट़ द्वारा, जो समुद्र के भीतर ग्रब भी टटोली जाती है, दक्खिन भारत ग्रफरीका से जुड़ा हुग्रा था। नवजीव कल्प के तीसरे उपविभाग में ग्रा कर ग्र्यात् ग्राज से करोड़ दो करोड़ वर्ष पहले कई हज़ार वर्षों तक समुद्र के भीतर भूकम्प ग्राते रहे, जिनसे हिमालय ग्रीर उसके साथ के पर्वत ग्रीर पटार ऊपर उठते गये। उन भूकम्पों की परम्परा, जिनसे हिमालय ग्रपना माथा ग्रीर ग्रीर ऊँचा उठाने का यत्न कर रहा है, ग्रभी तक समाप्त नहीं हुई, यद्यपि ग्रब बहुत धीमी पड़ चुकी है। न केवल हिमालय ग्रीर उसके साथ के वे पर्वत जिनसे एशिया की रीट़ बनी है, प्रत्युत ग्रुरोप का ग्राल्प ग्रीर दिक्खनी ग्रमरीका का ग्रान्देस पर्वत भी उसी काल का है।

उत्तर भारत का मैदान उसके बाद भी समुद्र ही था। हिमालय, आड़ावळा, विन्ध्य और ऋद् पर्वतों की निद्याँ लाख शताब्दियों तक मिट्टी ला ला कर उस समुद्र को भरती रहीं जिससे वह अन्त में दलदल हो गया। आज से प्रायः १२ हजार वर्ष पहले वह ऐसा मैदान बना जिसपर मनुष्य रह सके।

ये तथ्य भूगर्भशास्त्रियों की विस्तृत खोज ग्रौर बारीक छानबीन से निर्धारित हुए हैं। इनसे प्रकट है कि भारत में मानुष प्राणी के विकास के ग्रथवा उसकी पुराणाश्मी कृष्टि के जो चिह्न पाये जा सकते हैं वे दिक्खन भारत, मध्यमेखला या हिमालय में ही। उत्तर भारत के मैदान में तो नवाश्मी कृष्टि के चिह्न भी कठिनाई से मिलते हैं।

## § ३. भारत की भाषाएँ श्रीर नृवंश

कुरु तेत्र से कानपुर तक श्रौर हिमालय तराई से सातपुड़ा तक जो भाषा बोली जाती है उसे पछाँही हिन्दी या हिन्दी कहा जाता है। उसके पूरव श्रवध बघेलखराड श्रौर छत्तीसगढ़ की भाषा पूरवी हिन्दी कहलाती है। वास्तव में 'पूरवी हिन्दी' के बजाय कोशली कहना चाहिए श्रौर पछाँही हिन्दी न कह कर केवल हिन्दी कहना चाहिए।

हिन्दी की पाँच बोलियाँ हैं—(१) खड़ी बोली जो गंगा-जमना दोग्राब के उत्तरी भाग में—देहरादून से दिल्ली तक—तथा उसके पूरव रहेलखरड में बोली जाती है। दोग्राब का उत्तरी भाग प्राचीन कुरु जनपद है श्रोर रहेलखरड उत्तर पंचाल। (२) ब्रजभाषा जो गुड़गाँवाँ श्रलीगढ़ एटा मैनपुरी श्रागरा मधुरा भरतपुर घोलपुर करौली प्रदेश की बोली है। यह प्राचीन वज या श्रूरसेन जनपद है। (३) कनौजी, जिसे फर्रू खाबाद इटावा कानपुर प्रदेश के लोग बोलते हैं। यह प्रदेश प्राचीन दिल्लिण पञ्चाल है श्रोर श्रव भी पचार कहलाता है। (४) बुन्देली जो जमना के दिक्लन से सातपुड़ा तक, राजस्थान-मालवे के पूरव तथा बचेलखंड के पिन्छम के प्रदेश में श्रर्थात् समूचे बुन्देलखंड में बोली जाती है। तथा (५) बाँगरू जो जमना के पिन्छम हरियाना या कुरुचेत्र प्रदेश की बोली है।

पारियात्र पर्वत के चौगिर्द के समूचे प्रदेश स्त्रर्थात् राजस्थान स्त्रीर मालवे की भाषा राजस्थानी है। उसकी भी कई बोलियाँ हैं। कोशली के पूरव तीन बोलियों के चेत्र हैं—भोजपुरी, मैथिली, मगही। इन तीनों को मिला कर बिहारी नाम दिया गया है स्त्रीर इनके चेत्रों में समूचा बिहार, भाइखंड स्त्रीर बनारस गोरखपुर प्रदेश स्त्रा जाते हैं।

हिन्दी, राजस्थानी, कोशाली श्रौर विहारी चारों भाषात्रों के चेत्र में पटने लिखने की भाषा श्राजकल हिन्दी है।

उसके पूरव के खरड में बंगाल की बँगला, असम की असिमया

तथा उड़ीसा की उड़िया ये तीन भाषाएँ हैं। ग्रसमिया वास्तव में बँगला की ही बोली है।

दक्षित खरड में महाराष्ट्र को भाषा मराठी, आन्ध्र या तेलंगाना की तेलुगु, कर्णाटक की कन्नड, केरल की मलयाळम श्रीर सिंदल की सिंहली है। इनमें से मराठी और सिंहली आर्थ भाषाएँ हैं, वाकी द्राविड ।

पन्छिम खंड में गुजरात की भाषा गुजराती है जो व्रजभाषा श्रोर राजस्थानी के बहुत निकट है, तथा कच्छ श्रोर सिन्ध की सिन्धी।

प्राचीन भारत के लोग उत्तरपिन्छम श्रीर उत्तर के देशों को भिला कर उत्तरापथ कहते थे। सो श्राज उत्तरापथ की भाषाएँ हैं—पंजाब की पंजाबी श्रीर हिन्दकी, काबुल नदी के दिक्खन श्रफगान पठार की पर्तो, कश्मीर की कश्मीरी श्रीर उसके पूरव के पहाड़ों की पहाड़ो। पूरवी श्रीर पिन्छमी पंजाब में श्राधुनिक भाषाविज्ञानियों ने दो भाषाएँ पहचानी हैं, पर साथ ही उनका कहना है कि वे श्रापस में शुल मिल जाती हैं श्रीर व्यवहारतः एक हैं। पिन्छमी पंजाब की हिन्दकी का सिन्धी से घनिष्ठ सम्बन्ध है। किपश श्रीर दरद देश की भाषाएँ कश्मीरी के परिवार की हैं; वदख्शाँ श्रीर पामीर की गल्चा या ताजिक भाषा पश्तो के परिवार की।

चम्बे से नेपाल राज्य के पूरवी छोर तक पहाड़ी भाषा चलती है। इसकी तीन शाखाएँ हैं (१) चम्बे से जमना तक पिक्छिमी पहाड़ी (२) जमना से काली नदी तक मध्य पहाड़ी श्रीर (२) नेपाल राज्य में पूरवी पहाड़ी जिसे पर्वतिया, गोरखाली या खसकुरा भी कहते हैं।

<sup>\*</sup> पिच्छम पंजाब की भाषा को पंजाब के लोग 'लँहदे दी बोली' श्रर्थात् पिच्छम की बोली कहते हैं। श्रंमें ज पादरी तिस्ताल ने श्रंमें जी में उसका सांकृतिक नाम 'लँहदा' रख दिया जिसका शब्दार्थ है पिच्छम। पर उस प्रदेश की विभिन्न बोलियाँ हिन्दकी या हिन्दको भी कहलाती हैं श्रौर सिन्धी लोग भी उसे हिन्दकी ही कहते हैं। हिन्दकी का श्रर्थ सिन्धु देश की। सिन्ध नदी का विचला काँठा (श्रर्थात् सिन्धसागर दोश्राब श्रौर डेरा-इस्माइलखाँ डेरा-गाज़ीखाँ ज़िले) प्राचीन काल में सिन्धु जनपद कहलाता था।

उक्त भाषात्रों में से चार द्राविड हैं, बाकी सब द्रार्थ । भारत की त्रार्थ भाषात्रों को ईरान त्रौर युरोप की त्रार्थ भाषात्रों से त्रालग करने के लिए हम त्रार्थावर्ती ('इन्दो-त्रार्थन') कहते हैं।

उक्त सब भारत की मुख्य भाषाएँ हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना अविच्छिन चेत्र है। इनके अतिरिक्त कुछ गौण भाषाएँ या बोलियाँ उक्त भाषाओं के चेत्रों के बीच छोटे छोटे टापुओं के रूप में विद्यमान हैं। इनमें से कुछ तो द्राविड ही हैं।

छत्तीसगढ़, बुन्देलखंड श्रीर महाराष्ट्र में गोंड लोग लाखों की संख्या में रहते हैं। उनमें से श्रिधकांश की श्रपनी गोंडी बोली है। छोटा नागपुर में कई लाख श्रोराँव लोग हैं श्रीर उनकी श्रपनी श्रोराँव बोली है। उड़ीसा, बिहार श्रीर महाराष्ट्र में कुछ श्रीर ऐसी छोटी बोलियाँ भी हैं। इनके श्रितिक्त सिन्ध प्रान्त के पिछम कलात पटार में ब्राहुई लोगों की ब्राहुई बोली है। ये सभी द्राविड वंश की हैं, पर इनमें से कोई भी लिखी नहीं जाती। तो भी इनकी स्थित इतिहास की दृष्टि से महस्व की है।

भारत श्र की जनता में से ७६ ५ प्रतिशत आर्यभाषी और २० ५ प्रतिशत द्राविडभाषी हैं। बाकी ३ प्रतिशत में से आधे से कुछ अधिक किरातभाषी और कुछ कम आग्नेय-भाषी हैं।

हिमालय के साथ साथ भारत की सीमा के भीतर अनेक छोटी छोटी किरात बोलियाँ हैं। ज्यों ज्यों पूरव चलते जायँ इनके बोलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। नेपाल राज्य की जनता में आधे लोग किरात-भाषी हैं। कोचबिहार का नाम जिन कोच लोगों के कारण पड़ा वे भी किरात थे। सच कहें तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा के मैदानों में बँगला और असमिया आर्थ भाषाएँ किरात चेत्र के बीच में पचर की तरह घुस गईं हैं, अन्यथा भारत का उत्तरपूर्वी सीमान्त पूरी तरह किरात है। पर

<sup>\*</sup> भारत से इस प्रन्थ में सदा श्रखण्ड भारत समभ्तना चाहिए। 'भारत' श्रौर पाकिस्तान रूप में उसके बँटवारे का पुराने इतिहास में कोई श्रर्थ नहीं है।

भारत के भीतर की इन किरात बोलियों में केवल नेवारी ही लिखी-पढ़ी जाती है।

त्राग्नेय वंश की मुंडारी, संथाली, खासी, नक्कवारी बोलियों का उल्लेख ऊपर त्रा चुका है। उड़ीसा त्रीर त्रान्त्र की सीमा पर शबर लोग रहते हैं, जिनके कारण बस्तर पठार के दक्खिन के पानी को गोदाबरी में ले जाने वाली नदी शबरी कहलाती है। शबरों की बोली भी ख्राग्नेय है। शबरों के साथ मिल्ल और निपाद नाम भी हमारे बाद्याय में बहुत त्राते हैं और उनका उल्लेख भारत की मध्य मेंखला में त्राता है। उनके वर्णन में उन्हें खवंटास्य ग्रार्थात् छोटे चेहरे वाला कहा है त्रीर वह बात उनपर ठीक घटती है। ग्राग्नेयभाषी लोग ग्राज भारत में बहुत थोड़े हैं, पर वे ग्रार्थ और दाविडभाषियों में गुल मिल कर उनपर ग्रपना प्रभाव छोड़ गये हैं। ग्रान्ध्र ग्रीर बिहार की भाषाग्रों पर उनकी भाषा का प्रभाव विद्वानों ने टटोला है। बिहार में बहुत लोग न दीर्घ-कपाल ग्रोर न चुत्तकपाल प्रत्युत मध्यकपाल हैं, ग्रीर वह भी खर्बटास्य निषादों का खून मिलने का लत्त्रण है।

बरमा स्याम कम्बुज वाला जो विशाल प्रायद्वीप भारत के पूरव लगा है, उसमें व्येतनमी लोग दसवीं श्रोर स्यामी बारहवीं शताब्दी के बाद चीन से श्राये हैं। बरमी भी पहले बरमा के उत्तरी भाग में ही रहते थे। उस विशाल प्रायद्वीप के मुख्य निवासी प्राचीन काल में श्राग्नेय वंश के लोग ही थे, जिनमें से श्रव बरमा तट के मोन या तलाँई लोग तथा कम्बुज के रूमेर लोग हैं। मर्चवान की खाड़ी से सिंगापुर तक के समुद्र को प्राचीन भारत के लोग शबर खाड़ी कहते थे, अ जिसका यह श्रर्थ है कि वे शबर नाम को व्यापक जातिवाचक श्रर्थ में बर्चते तथा भारत के

<sup>\*</sup> श्रातक्सान्द्रिया के यूनानी भृवृत्तालेखक प्रोलेमाइश्रोस ने उसे सीनुस् सवारिकुस् कहा है जो कि प्रकटतः संस्कृत नाम का श्रनुवाद है, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९२१)—भारतभूमि ••• १००।

शबरों के साथ बरमा तट श्रौर मलाया के लोगों की सगोत्रता पहचानते थे।

मलाया प्रायद्वीप के दिक्खन सुमात्रा से इरियान (न्यू गिनी) तक के द्वीपों के लोग प्राचीन काल से इसी वंश के चले ख्राते हैं। उसके ख्रागे प्रशान्त महासागर के ईस्टर द्वीप तक यही वंश फैला हुख्रा है।

पिन्छिम तरफ मदगस्कर द्वीप के निवासी भी आग्नेय वंश के हैं और सिंहल के प्राचीन वेहा लोग भी । सिंहल और पूर्वी द्वीपों के निवासियों को पालि वाड्यय में यत्त कहा है । पुराणों के अनुसार यत्त पूर्वी द्वीपों के अतिरिक्त हिमालय के निवासी भी थे, और उनके नाम के साथ प्रायः किन्नरों का नाम जुड़ा रहता है । अन्यत्र मैंने सिद्ध किया है कि संस्कृत और पालि वाड्यय के निर्देशों के अनुसार शिमले के ऊपर का कनौर (रामपुर बुशहर) प्रदेश ही किन्नर देश है । नेपाल में याखा नामक बोली है जिसका नाम हिमालय के यत्तों की याद दिलाता है । कनौरी और याखा अब किरात परिवार की हैं, पर विद्वानों का कहना है कि उनमें आग्नेय तलछुट है । इससे प्रकट है कि यत्त किन्नर आदि भी आग्नेय जातियाँ थीं और प्राचीन भारत के लोग हिमालय और सिंहल आदि द्वीपों में दूर दूर तक विखरी उन जातियों की सगोत्रता पहचानते थे।

भारत श्रोर उसके पड़ोस के देशों में श्राग्नेय जातियों की यह स्थिति इतिहास की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्व की है। पौराण्यिक श्रौर पालि वाड्यय से इन जातियों का जैसा महत्त्व प्रतीत होता है, श्राधुनिक खोज से, जिसका हमने यहाँ संकेत मात्र किया है, उसका पूरा समर्थन हुश्रा है।

## § ध. भारत की लिपियाँ स्रौर वर्णमाला

हिन्दी, मराठी श्रौर पर्वतिया तीनों की लिपि नागरी हैं। नेवारी ने भी श्रव नागरी श्रपना ली हैं। बँगला, उड़िया, गुजराती श्रादि लिपियाँ

<sup>‡</sup> वहीं, पृ० ३०५-३०८।

देखने में कुछ भिन्न हैं, पर उन सबकी भी वर्णमाला वही हैं, ित्रार्थात् स्वरों ग्रौर व्यञ्जनों की ध्वनियाँ, उनका कम, उन्हें मिलाने की शेली सब वहीं । ग्रौर उस वर्णमाला में न केवल सिंहली सहित सब ग्रार्थावर्त्ती भाषाएँ लिखी जाती हैं, प्रत्युत चारों द्राविड भाषाएँ, तथा भारत के

| -              | ·   |          |     |     |            |      |     |      |               |
|----------------|-----|----------|-----|-----|------------|------|-----|------|---------------|
| नागरी          | स्र | ₩        | ਤ   | प्र | क          | का   | कि  | कु   | के            |
| गुजराती        | અ   | ઈ        | 3   | भी  | F          | કેો  | B   | 当    | $\mathcal{E}$ |
| गुरमुखी े      | M   | ਇ        | ф   | टे  | ਕ          | व्रा | াব  | ਕੁ   | बे            |
| बँगला -        | ত্য | کھر      | 少   | गु  | ক          | ক্য  | কি  | কু   | কে            |
| उड़िया         | গু  | ಶ        | S   | 7   | न          | न्रा | क्र | भू   | 687           |
| तेलुगु         | a   | 8        | E   | له  | ક્ર        | 5°   | 8   | కు   | 3             |
| कन्नड          | 9   | ಬ        | ಉ   | ما  | ਲੋਂ        | ক্ত  | र्ध | ಕ್ರು | ਲੈ            |
| तमिळ           | 21  | <b>a</b> | 2   | 61  | <i>5</i> 5 | ÆM   | 岛   | (B)  | OE            |
| मलयाळम         | 80  | න        | 5   | 4   | æ          | കാ   | കി  | ക്ഷ  | ೧೩೩           |
| सिंहली         | ¢   | જુ       | 3   | Ğ   | සා         | ಜಾು  | කි  | කු   | ලක            |
| तिब्बती        | ß   | থ্যে     | ধ্য | (Z) | गा         |      | भी  | ग्गु | गो            |
| म्यन<br>(बरमी) | 39  | 33       | 5   | ල   | 3          | ഹാ   | 30  | ಯ    | ကေ            |
| स्यामी         | ପ   | อิ       | ପ୍  | เฏ  | ก          | กา   | กิ  | Ú    | เก            |

ब्राह्मी वर्णमाला के विद्यमान विभिन्न रूप

बाहर चीनिकरात वंश की तिब्बती, बरमी श्रीर स्थामी, एवं श्राग्नेय वंश की कम्बुजी तथा हिन्द-द्वीपों ('इन्दोनीसिया') की कई भाषाएँ भी। इस वर्णमाला का नाम ब्राह्मी है। इसका प्रयोग करने वाली सभी भाषाएँ संस्कृत से शब्द उधार लेती हैं।

ब्राह्मी वर्णमाला में ध्वनियों का विश्लेषण तथा उनका 'स्थान' श्रीर 'प्रयत्न' के अनुसार वर्गोंकरण अत्यन्त पूर्ण है, जिससे देखते के साथ ही प्रत्येक शब्द का ठीक उच्चारण विदित हो जाता है। संसार की वर्णमालाओं का विवेचन करते हुए आइजक ठेलर ने उसके बारे में लिखा था "वह अपनी वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए विश्व की वर्णमालाओं में बेजोड़ है।" संस्कृत वैयाकरणों ने अपनी अद्भुत भाषा का ध्विनियश्लेषण कर जो ध्विनिपरम्परा बारीकी से खोज निकाली थी, उसे वह पूरी शुद्धता से प्रकट करती है। आधुनिक ध्विनिश्लेषण की बारीकी में, मौलिकता में, ठिकाई में और संप्राहकता में इससे आगे नहीं जा सकी ।" र देन चालीसों में बम्बई सुप्रीम कोर्ट के जज सर अस्किन पेरी ने उसकी चर्चा करते हुए कहा था "इसका मूल्य इस बात से जाना जाता है कि हिन्दू बच्चे ज्योंही प्रत्येक अन्तर का मूल्य जान चुकते हैं त्योंही वे सीधे पदने में समर्थ हो जाते हैं, फलतः युरोप में जिस बात को सीखने में प्रायः वरसों लग जाते हैं वह भारत में तीन महीने में ही आ जाती है।"

विश्व-इतिहास की इस उत्कृष्ट वैज्ञानिक ईजाद का भारत ग्रौर उसके पड़ोसी देशों में उपस्थित होना भारतीय कृष्टि का ग्रत्यन्त महत्त्व-पूर्ण तथ्य है। वह ईजाद कैसे हुई ग्रौर कैसे इन सब देशों में फैल गई इसका पता इतिहास से मिलना चाहिए।

<sup>†</sup> आइजक टेलर (१८८३)—िदि आल्फाबेट २ पृ० २८९ ।

### अध्याय ३

# वैदिक और पौराणिक वाङ्मय

#### § १. वेद-संहिताएँ

मनुष्य की प्रतिभा पहलेपहल विश्व के जिन वाड्ययों के रूप में पुष्पित हुई उनमें प्रमुख हमारा वेद है। वेद हमें संहिताओं अर्थात् संकलनों के रूप में मिलता है। आज वेद की चार संहिताएँ गिनने की चाल है। प्राचीन परिपाटी दूमरी थी।

छान्दोग्य उपनिषद् ७.१.२ में नारद सनस्कुमार को यह बताते हुए कि मैंने सब विद्याएँ पट्टीं, गिनाता है—ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेद्छ सामवेदमाथवंगं चतुर्थमितिहासपुराणं पछ्रमं वेदानां वेदं — भगवन्, मैं ऋग्वेद को पट्टा हूँ, यजुर्वेद को, सामवेद को, चौथे श्राथवंग को पाँचवें इतिहासपुराण को जो कि वेदों का वेद हैं । श्राचार्य कौटल्य ने लिखा है (श्रर्थशास्त्र १.३)—सामग्यजुर्वेदास्त्रयी। श्रथववेदेतिहासवेदों चेति वेदाः। —साम ऋक् श्रोर यजुर् वेद ये त्रयी हैं; ये तथा श्रथवंवेद श्रोर इतिहासवेद ये वेद हैं।

यों चाहे ऋक् को पहले गिनें चाहे साम को, प्राचीन काल में पाँच वेद गिने जाते थे, जिनमें से ऋक् यजुः और साम की त्रयी का पहला स्थान था, और फिर ऋथर्व और इतिहास-पुराण का । इतिहास-पुराण वेदों का वेद ऋथींत् ज्ञान का ज्ञान था—वेदों का ठीक ज्ञान भी उसी के द्वारा होता था, क्योंकि वेद की ऐतिहासिक परिस्थित उसी से जानी जाती थी। ऋच्या ऋचा का ऋथं है पद्म, साम का ऋथं गीत । गीत का भी पद्म होना आवश्यक है। यजुष का ऋथं है पूजा वाक्य। वे वाक्य गद्म में हैं, उन्हें गद्मकाव्य के सन्दर्भ कहा जा सकता है। कुछ ऋचाएँ मिल कर एक स्क्त बनता है। स्क्त का ऋथं ऋच्छी उक्ति, सुभाषित, किवता। ऋग्वेद में हजार से कुछ ऋषिक सक्त हैं जिन्हें दस मएडलों में बाँटा गया है। सब मिला कर उनमें साढ़े दस हजार ऋचाएँ हैं। सामसंहिता ऋक्संहिता की लगभग तिहाई है, और उसमें बहुत से साम ऐसे हैं जो ऋक्संहिता में आ चुके हैं। यजुःसंहिता और भी छोटी है। वह ४० ऋष्यायों में बँटी है, जिनमें सब मिला कर लगभग दो हजार यजुष् हैं। ऋचाओं सामों और यजुषों के लिए साधारण शब्द मन्त्र है।

प्रत्येक स्क्त या अध्याय के आरम्भ में यह दर्ज रहता है कि उसकी अमुक ऋचा या यजुष का अमुक ऋषि और अमुक देवता है। प्रत्येक ऋचा का छन्दस् अर्थात् वृत्त भी लिखा रहता है। देवता का अर्थ है विषय—जिसके विषय में या जिसे सम्बोधित कर ऋचा कही गई हो। अनेक ऋषियों के नाम उनकी ऋचाओं के भीतर भी रहते हैं, जैसे हिन्दी कवि अपना नाम कविता में डाल देते हैं। ऋक्संहिता के पहले मंडल के पहले पचास स्क तथा समूचा आठवाँ मंडल काएव वंश के ऋषियों का है। दूसरा गृतसमद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पाँचवाँ आत्रेय, छठा बाईस्पत्य और सातवाँ विषय में विविध ऋषियों के स्क ही देवता—सोम पवमान—के विषय में विविध ऋषियों के स्क हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषांश (५१-१६१ स्क) विविध ऋषियों के और विविध-विषयक हैं।

प्रकट है कि ऋचात्रों यजुषों त्रौर सामों का यह बँटवारा विचार-पूर्वक किया गया है। इस प्रकार के बँटवारे से ही उनकी संहिताएँ बनीं। सं-हिता का शब्दार्थ है इकट्ठी रक्खी हुई। महाभारत युद्ध के सम-कालिक कृष्ण है पायन मुनि ने वेदों की संहिताएँ बनाई। इसी से कृष्ण है पायन का नाम वेदव्यास ऋषीत् वेद का वर्गीकरण करने वाला पड़ा। वेदव्यास के कुछ ब्रारसा पहले से वेद की संहिताएँ बनाने के प्रयत्न कई लोगों द्वारा किये गये थे। वेदव्यास का कार्य सर्व-संग्राहक ब्रौर ब्रान्तिम था।

संहितात्रों में एकत्रित की जाने से पहले त्रावर्गीकृत रूप में ऋचाएँ साम त्रौर यजुष परम्परा से चली त्राती थीं। एक एक ऋिप के वंश या शिष्य-सन्तान में उस उस वंश की ऋचात्रों त्रादि का संचय होता त्राता था। वेद का नाम श्रुति भी है—त्रार्थात् जो वस्तु सुनी जाय। वे ऋचाएँ परम्परा से सुनी जातीं त्रोर मौखिक याद रक्खो जाती थीं।

श्रथर्व वेद में विविध मनत्र हैं—देवतात्रों विपयक ऊँची कवितात्रों के श्रतिरिक्त जनसाधारण के विश्वास की श्रनेक बातें, जादू टोना श्रादि भी। इन चार वेदों की संहिताएँ बनाने के बाद

त्र्याख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पजोक्तिभिः।
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः॥

—विष्णु पु॰ (ग्रानन्दाश्रम संस्क॰) ३. ६. १६ ।

— आख्यानों उपाख्यानों गाथा श्रों (गीतमय कथा श्रों) श्रोर कल्पों विपयक उक्तियों से पुराने विपयों में विशारद (कृष्ण द्वेपायन) ने पुराण् संहिता बनाई। सो इस पुराण् संहिता में पुराने राजवंशों की ख्यातें श्रादि थों— देवता श्रों विषयक नहीं प्रत्युत श्रपने पूर्वजों के चरित विपयक परम्परा से चली श्राती पुरानी बातें जिनकी रक्षा सूत लोग करते श्राते थे। पुराण् का शब्दार्थ ही है पुरानी बात। वह पुराण् पंचलक्षण श्र्यर्थात् पाँच प्रकार का था।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलच्चणम्॥

-वायु पु० १, ४, १०।

—सृष्टि (कैसे हुई), प्रति-सृष्टि (प्रलय के बाद फिर से सृष्टि कैसे हुई इसका तथा) वंशों और मन्वन्तरों (मनु-युगों का वृत्तान्त) तथा वंशों के भीतर व्यक्तियों के चरित, पुराण के ये पाँच प्रकार हैं।

श्रपने से पहले चले श्राते समूचे वेद श्रर्थात् ज्ञान की यों पाँच संहिताएँ बनाने के बाद वेदव्यास ने एक एक वेद के श्रध्ययन को श्रागे जारी रखने के लिए उसे श्रपने विभिन्न शिष्यों को धौंप दिया । श्रध्ययन श्रोर शिच्छा के वैसे श्रनेक सम्प्रदाय उसके पहले से भी चले श्राते थे। वे सम्प्रदाय शास्ता या चरण कहलाये, क्योंकि वेद-संहिताश्रों का विभिन्न सम्प्रदायों में जो थोड़ा-बहुत भेद हुग्रा उससे वेदों की श्रनेक शास्ताएँ सी होती दिखाई दीं।

महाभारत युद्ध के बाद श्रर्जुन पाएडव के पोते जनमेजय ने तक्त्शिला पर चढ़ाई कर उसे जीता श्रोर वहाँ नाग यज्ञ किया । वहाँ वैशम्यायन सूत ने व्यास का श्रनुसरण् करते हुए कौरव-पाएडव-युद्ध का पूरा वृत्तान्त जनमेजय को गा कर सुनाया । जनमेजय के पड़पोते श्रिधिमकृष्ण के राज्यकाल में नैमिषारण्य में मुनियों ने यज्ञ किया । वहाँ व्यास का तैयार किया हुश्रा पुराण श्रर्थात् प्राचीन श्रनुश्रुति का संग्रह सूतों ने 'पहलेपहल गा कर सुनाया । उसके बाद श्रगले इतिहास की नई श्रनुश्रुति भी बनती गई, श्रोर गुत राजाश्रों के युग श्रर्थात् चौथी शताब्दी ई० तक वैसा होता रहा । किन्तु उस नई श्रनुश्रुति के लेखकों ने उसे विचित्र शैली में लिखा । उन्होंने उसे श्रपने मुँह से न कह कर सदा नैमिपारण्य के सूतों के मुँह से ही कहलवाया — इस प्रकार कि मानो वही प्राचीन सूत भविष्य की बातें कह रहे हों ।

वह "भविष्यत्" वृत्तान्त बढ़ता बढ़ता 'भविष्यत् पुराण्" बन गया । भविष्यत् ग्रोर पुराण् परस्पर विरोधी शब्द हैं। पुराण् शब्द जब अनुश्रुति-विषयक ग्रन्थ के ऋर्थ में तथा भविष्यत् शब्द भी ऋपने इस विशिष्ट ऋर्थ में योगरूढि हो गया, तभी 'पुराण्' का विशेषण् 'भविष्यत्' हो सका। ऋपरतम्ब धर्मसूत्र में पुराण् और भविष्यत्पुराण् से उद्धरण्

<sup>\*</sup> पुराने वृत्तान्त सुनाने वाले प्रायः कहते थे—''इत्येवमनुशुश्रुमः"—ऐसा हमने परम्परा से सुना है। इसलिए परम्परा से सुनने में त्राती वात = श्रनुश्रुति।

दिये गये हैं (१.६.१६.१३ । १.१०.२६.७ । २.६.२३.३-५ । २.६.२४. ३-६ )। ये उद्धृत सन्दर्भ विद्यमान भिष्य पुराण में नहीं हैं, पर मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, पद्म ग्रौर हरिवंश पुराणों में हैं । इसका यह ग्रार्थ हुग्रा कि ग्रापस्तम्ब धर्मसूत्र के काफी पहले पुराण ग्रौर भविष्यत् शब्द इन ग्रार्थों में योगरूदि हो चुके थे। धर्मसूत्रों का उदय वेदांग रूप में हुग्रा था, जो कि वेद संहितान्त्रों के बाद बने । जब कि पहली पुराण संहिता वेदों की ग्रम्य संहितान्त्रों के साथ ही बनी, तब उसके बाद के भविष्यत् पुराण का किसी धर्मसूत्र में उल्लेख होना संगत ही है ।

पुराण संहिता की भी कई शाखाएँ हो गईं। त्राज जो १८ पुराण हैं वे इस रूप में बहुत पीछे की रचनाएँ हैं। उनमें से वायु त्रीर ब्रह्माएड का त्रानुश्रुति त्रांश श्रेष्ठ है, फिर मत्स्य, ब्रह्म, विष्णु त्रीर हरिवंश का। जर्मन विद्वान् किर्फ़ेल ने सब पुराणों के पंच लत्त्रण त्रांश को ले कर उनके मिलान से मूल पाठ का पुनरुद्धार करने का जतन किया है।

पुराण संहिता में संकलित वृत्तान्त हमारे समूचे प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। वैदिक वाङ्मय के उदय और विकास की कहानी भी उससे स्पष्टतर हो जाती है। न केवल उस करानी को प्रत्युत भारतीय कृष्टि के प्रत्येक पहलू के विकास को ठीक समक्तने के लिए पुरानी अनुश्रुति का खाका अपने सामने रखना चाहिए।

# §२. पौराणिक अनुश्रुति

पौराणिक श्रनुश्रुति भारत के प्राचीन इतिहास को मन्वन्तरों श्रर्थात् मनु-युगों में बाँटती है। प्रत्येक मन्वन्तर का श्रारम्भ किसी मनु से होता है। पहले के मनु-वंशों के बृत्तान्तों की तह में तथ्य क्या है इसका कुछ श्राभास श्रभी तक नहीं मिला। श्रान्तिम कहानी का श्रारम्भ मनु वैवस्वत से होता है। उसकी जाँच से कीमती तथ्य मिले हैं।

कहानी के अनुसार वैवस्वत अर्थात् सूर्य-पुत्र मनु के ६ या १० बेटे थे, जिनमें उसने समूचे भारत का राज्य बाँट दिया। सब से बड़े बेटे इन्नाकु को मध्यदेश (कुरुत्तेत्र से प्रयाग तक के देश) का राज्य मिला, जिसकी राजधानी त्रायोध्या थी। एक दूसरे बेटे को ग्राजकल के तिरहुत में, एक को बचेलखरड में, शर्यात नामक बेटे को गुजरात काठियावाड़ में ग्रीर एक बेटे को पंजाब में राज्य मिला; इत्यादि। मनु की इळा नामक एक बेटी थी, जिसका सोम के बेटे बुध के साथ सम्बन्ध होने से पुरूरवर् का जन्म हुन्ना। इळा का बेटा होने से वह ऐळ कहलाया। ऐळ पुरूरवा का राज्य प्रतिष्ठान में था।

मनु ऐतिहासिक व्यक्ति है कि किल्पत सो कहना कठिन है। इळा भी केवल ऐळ उपनाम की व्याख्या के लिए किल्पत की गई लगती है। पुराणों के अनुसार मध्य हिमालय अर्थात् कनौर-जौनसार-गढ़वाल प्रदेश का नाम इळावृत वर्ष था; उस इळावृत से आये लोग ऐळ कहलाते हों यह अधिक सम्मावित है। इतना तथ्य इस कहानी में स्पष्ट है कि भारत के इतिहास का पर्दा जब पहलेपहल खुलता है तब अवध, बघेलखंड और तिरहुत में तथा उत्तर भारत के कुछ अन्य भागों में एक वंश के राजा राज्य कर रहे थे जो अपने को मानव या सूर्य वंश का कहते थे, और प्रतिष्ठान में एक और वंश का राज्य था जो अपने को ऐळ या सोम (चन्द्र) वंश कहता था। प्रतिष्ठान कहाँ था यह एक और प्रश्न है। आगे के वृत्तान्त से अनुमान होता है कि वह सरस्वती-यमुना काँठों में कहीं रहा होगा।

इच्वाकु वंश का राज्य ऋयोध्या में शताब्दियों तक प्रायः ऋविच्छिन्न चलता रहा । इच्वाकु से महाभारत युद्ध के काल तक उसकी प्रायः पूरी वंशावली पुराण में दी है । दूसरी वंशाविलयाँ बीच बीच में टूंटी हैं । पर विभिन्न वंशों के चिरतों के बीच युद्ध विवाह ऋादि के समकालिकता-सूचक निदेंश यथेष्ट हैं, ऋौर एक ऋाधुनिक विवेचक ने उन निर्देंशों की बड़े यत्न से छानबीन कर के इस समूची कालाविध में घटना श्रों व्यक्तियों ऋादि की ऋापेतिक कालिस्थिति निश्चित की है । अ उस छानबीन

<sup>\*</sup> एफ० ई० पाजीटर (१९२२)—एइयेंट इंडियन हिस्टीरिकल ट्रैडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रनुश्रुति )।

के स्रतुसार मनु से महाभारत युद्ध तक स्त्रौसत हिसाब से ६५ पीटियाँ हुई, स्त्रौर इस स्रवधि की प्रायः सब घटनास्त्रों का काल पीटी के हिसाब से निश्चित हो जाता है।

छुठी पीढ़ी के जमाने में ऐळ वंश में राजा ययाति हुआ। उसके पाँच बेटे हुए—यदु, द्रुह्म, तुर्वसु, अनु और पूरु। पूरु और तुर्वसु के वंशज मध्यदेश में ही रहे। यदु के वंशज यादव आगे चल कर यमुना के दिक्लन दूर तक फैलते गये। आनवों की एक शाखा पंजाब में जा बसी और दूसरी बिहार के पूर्वी छोर पर, जो अंग देश कहलाया। पंजाब में आनव खूद फूले फले। दुह्मु का वंश उसके और आगे उत्तरपिष्ठिमी पंजाब में जा बसा। इन वंशों के विस्तार का इतिहास ही बहुत कुछ भारत में आयों के फैलाव का इतिहास है।

२१वीं पीढ़ी में अयोध्या में राजा मान्धाता हुआ जो पहला सम्राट् और चक्रवर्ती था। उसका साम्राज्य नर्मदा तक था। उसके दो पीढ़ी बाद हैहय वंश में, जो कि यादवों की एक शाखा थे, राजा महिष्मन्त हुआ, जिसने नर्मदा पर माहिष्मती नगरी बसाई। इस और अगली पीढ़ियों में दुह्य और आनव वंशों से गन्धार, शिवि, केकय, मद्र आदि शाखाएँ फूटों। ३०वीं पीढ़ी के समय हैहय वंश में राजा कृतवीर्थ हुआ जिसका बेटा अर्जुन बड़ा विजेता हुआ। अयोध्या के वंश में ३३वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चन्द्र हुआ और ४१वीं में सगर जो कि कृत युग के आन्त पर और नेता युग के आरम्भ में था।

४३वीं पीढ़ी के समय पौरव वंश का राजा दुष्यन्त हुआ, जिसका राज्य गंगा जमना दीआ के उपरले भाग में था। दुष्यन्त का बेटा भरत चक्रवर्ती और सम्राट् हुआ। उसने कोशल की पिन्छमी सीमा से सरस्वती के काँठे तक साम्राज्य स्थापित किया। भरत के नाम से उसके न केवल वंशज प्रत्युत पूर्वज भी भारत कहलाए। भरत के वंशज हस्ती ने हिस्तिनापुर की स्थापना की। उस राज्य का पूरवी भाग आगे चल कर उससे अलग हो कर पञ्चील कहलाया। उत्तर पञ्चाल आजकल का

रहेललंड है, श्रीर दिल्ल पञ्चाल उसके दिन्खन गंगा पार का फर्नुलान बाद इटावा कानपुर प्रदेश, जो श्रव भी पचार कहलाता है। ६५वीं पीढ़ी पर त्रेता के श्रन्त में इच्चाकु के वंश में राजा रामचन्द्र हुश्रा।

रामचन्द्र के लंका जीतने की कहानी प्रसिद्ध है। पर रामायण वाली अनुश्रृति के अनुसार चित्रकूट से पंचवटी लगभग ७८ और किष्किन्धा ६६ मील थी। लंका किष्किन्धा से दूर न थी। विन्ध्याचल और सातपुड़ा में रहने वाले गोंड लोग अपने को रावण का वंशज मानते आये हैं। गोंडी बोली में किसी भी नदी को गोदारि और टापू दोआब या टीले को लंका कहते हैं। जंगलों में विचरने वाली जातियों के लोग पशु पत्ती वनस्पतियों को पूजते थे और जिस जाति के लोग जिसे पूजते उसके चित्र से अपने देह को अंकित करते और उसके नाम से उस जाति का नाम पड़ जाता था। इन बातों के आधार पर एक आधुनिक विद्वान् ने यह निश्चय किया है कि लंका अमरकंटक की चोटी थी, गोंडों के पूर्वज रात्तस तथा ओराँवों के पूर्वज वानर थे। रामचन्द्र की यात्रा और लंका विजय से कोशल के आयों का दित्तिण कोशल तक फैलने का मार्ग बना। ॥

रामचन्द्र के भाई भरत को अपने निन्हाल का केकय ( = चनाव नदी के पिन्छम आधुनिक गुजरात शाहपुर जेहलम जिले ) का राज्य मिला। भरत ने केकय के पिन्छम लगा गन्धार देश भी जीता और वहाँ उसके दो बेटों तत्त् और पुष्कर ने तत्त्वशिला और पुष्करावती नगरियाँ बसाई ।

रामचन्द्र के बाद द्वापर युग की पहली पाँच पीढ़ियों में यादवों की ख्रुन्धक ख्रौर बृष्णि खाँपें फूर्टी, उत्तर पञ्चाल का विजयी राजा सुदास हुआ तथा मुख्य पौरव वंश में राजा संवरण ख्रोर कुरु हुए। ७८वीं पीढ़ी

<sup>\*</sup> हीरालाल (१९२८)—श्रवधी हिन्दी प्रान्त में राम-रावण-युद्ध; कोशोत्सक स्मार्क संग्रह ५० १५–२७।

के जमाने में पौरव राजकुमार वसु ने जमना के दिक्खन लगा हुन्ना यादवों का प्रदेश, जो उनके एक पूर्वज के नाम से चेदि कहलाता था, जीत लिया, जिससे वसु का उपनाम चैद्योपरिचर हुन्ना । चेदि न्नाधुनिक बुन्देलखर है । वसु ने उसके बाद मत्स्य ( त्रालवर ) से गगध तक जमना गंगा के दिक्खन दिक्खन त्रापना साम्राज्य बना लिया, जो उसके बाद उसके ५ बेटों में बँट गया । इनमें से एक वेटे वृहद्रथ को मगध का राज्य मिला । बाईद्रथ वंश में ६२वीं पीती के जमाने में राजा जरासन्ध हुन्ना जिसने मध्यदेश के बड़े भाग पर त्रापना साम्राज्य स्थापित किया । जरासन्ध से दो पीढ़ी ऊपर हस्तिनापुर का राजा शान्तन हुन्ना था । ६२, ६३, ६४, ६५ पीढ़ियों के काल में महाभारत युद्ध हुन्ना ।

इस अनुअति में आयों के वंशों की शाखा-प्रशाखाएँ होने और उनके ख्रानेक राज्य स्थापित होने का जो वृत्तान्त है, उससे भारत के ठीक उस भाग में जिसमें कि ऋाज ऋार्यावत्तीं भाषाएँ बोली जाती हैं ऋत्यन्त स्वामाविक क्रम से स्रायों के फैलाव का चित्र खुलता है। यह इस स्रानु-श्रुति की साधारण सत्यपूर्णता के पत्त में बड़ा प्रमाण है। फिर इससे उस फैलाव की एक विशिष्ट पद्धति भी प्रकट होती है। वह फैलाव बड़े साम्राज्यों के विजयों से उतना नहीं हुआ, जितना अनेक राजवंशों की शाखाएँ फूट कर उन शाखात्रों के त्र्रगली त्र्रगली भूमि में रोपे जाने से। उस फैलाव की सीमा महाभारत युद्ध के काल तक उत्तरपिन्छम तरफ़ गन्धार, सिन्धु (=सिन्ध नदी का बिचला काँठा ) तथा सोवीर (= आधुनिक सिन्ध), पूरव तरफ अंग देश ( मुंगेर-भागलपुर ) तथा दिक्खन तरफ विदर्भ (बराड) तक थी। ऋंग के ऋागे वंग ऋौर कलिंग का नाम भी दो एक जगह आता है, पर उन राज्यों के बारे में हम निश्चय से नहीं कह सकते कि उनकी स्थापना इस काल तक हो गई थी। आयों के इस फैलाव में विभिन्न अनार्य जातियाँ विभिन्न युगों में कहाँ कहाँ थीं, इसकी भी बहुत भाँकियाँ अनुश्रति से मिलती हैं। श्रनुश्रुति के श्रनुसार कृत युग ४० पीटी का, त्रेता २५ श्रीर द्वापर

३० पीढ़ियों का था — अर्थात् कृत की अविध लगभग साढ़े छुः शताब्दी, त्रेता की चार शताब्दी और द्वापर की पौने पाँच शताब्दी रही । कृत त्रेता और द्वापर यों ऐतिहासिक युग थे, जैसे मुगल युग, मराठा युग आदि । पीछे ज्योतिषियों ने भी अपने युगों के लिए यही नाम अपना लिये जिसके कारण हमारे देश में आज तक भ्रम चला आता है।

पौराणिक अनुश्रुति में यह बात स्पष्ट दर्ज है कि अर्जुन पाएडव के पोते परीचित के अभिषेक से मगध के राजा नन्द तक १०१५ वर्ष बीते, और उस अवधि का नाम किल युग था। उसके बाद नन्दात् प्रभृत्येव किल्वृद्धिं गिमिष्यति—नन्द के काल से किल बढ़ जायगा। उस बढे हुए किल का अन्त दो शताब्दी बाद माना गया जब कि उत्तरपिष्ठिमी भारत में यवन राजा स्थापित हुए—

शूद्राः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः। यवनाः

यवन राज्य की गन्धार में स्थापना लग० १८८ ई० पू० में हुई। इस प्रकार महाभारत युद्ध की तिथि लग० १४२५ ई० पू० स्थाती है स्थार इच्चाकु के राज्य का स्थारम्म लग० २६५० ई० पू० में।

# §३. ऋचा युग **और संहिता युग, ब्राह्मी वर्णमाला का** उद्भव

ऋग्वेद के ५ स्कों (८. २७-३१) पर ऋषि रूप में मनु वैवस्वत का नाम है। इस मनु वैवस्वत से अभिप्राय क्या इच्चाकु के पिता से ही है, श्रौर है भी तो ये स्क्त उसी की कृति हैं या उसके नाम पर किसी श्रोर की, ऐसे सन्देह होते हैं। एक श्रौर स्क (१०.६५) में पुरूरवा श्रौर उर्वशी का संवाद है। इसमें एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा श्रौर

<sup>\*</sup> काशीप्रसाद जायसवाल (१९१७)—क्रौनोलौजिकल टोटल्स इन पुरानिक क्रौनिकल्स ऐंड दि कलि एज (पौराणिक वृत्तान्तों में कालगणना के जोड़ श्रौर कलि युग), जर्नेल श्रौक दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी (विहार-उड़ीसा श्रमुसन्थान परिषद् की पत्रिका) जि० ३, ५० २४६ प्रमृति।

देवता उर्वशी है तो दूसरी की ऋषि उर्वशी ख्रोर देवता पुरूरवा। यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति ने उनके नाम पर रचा है।

वंशावली के अनुसार गत्समद वंश का आरम्भ ११वों पीदी के काल से हुआ, पर ऋषियों की मुख्य परम्परा ३०वों पीदी से चली। ऊर्व, उसका बेटा ऋचीक, दत्तात्रेय, जमदिग्न, देवराज वसिष्ठ, विश्वामित्र, मधुच्छन्दरा, ये सब ऋषि ३०वों से ३३वीं पीदी तक हुए। फिर ४० से ४३ पीदियों में बृहस्पति, दीर्घतमा, भरद्वाज, अगस्त्य और उसकी पत्नी लोपामुद्रा ऋषि हुई जो कि विदर्भराजा की कन्या थी। आगे दुष्यन्त-पुत्रभरत के वंश में और माग्तों के राज्यकाल में बहुत ऋषि हुए। ५५४वीं पीदी में ऋषि मेधातिथि काएव हुआ। उत्तर पञ्चाल के राजा सुदास और उसके पुत्र सोमक के राज्यकाल में कई ऋषि हुए, जिनमें से वामदेव बहुत प्रसिद्ध है। ऋषियों की मुख्य परम्परा उसके साथ समाप्त हुई, यद्यपि उसके बाद भी कोई कोई ऋषि होते रहे। राजा शन्तन का बड़ा भाई देवाणि ऋषि हो गया था, और जिस सूक्त पर उसका नाम है उसकी ऋचाओं के अन्दर भी उसका और शन्तन का नाम आता है।

मोटे तौर पर ग्रधिकतर ऋषि २०वीं से ७२वीं पीढ़ी तक हुए । उस ग्रविध को ऋचा-युग कहना चाहिए । उसके ग्रागे वाले युग में सहिताएँ बनने लगीं । यह स्वामाविक ही था कि ऋचायें काफी इकट्ठी हो जाने पर उनके संग्रह करने की ग्रार लोगों का ध्यान जाता ।

त्रयोध्या के वंश में ⊂२वीं पीढ़ी में राजा हिरएयनाम हुआ। तभी भारत वंश की एक छोटी शाखा में जो कोशल के पड़ोस में राज्य करती थी, राजा कृत हुआ। कृत हिरएयनाभ कौशल्य का शिष्य था। उन दोनों ने मिल कर सामों की संहिता बनाई जो पूर्व साम अर्थात् पूरव के गीत कहलाये।

दिनिंग पञ्चाल में प्रदेशी पीटी के समय राजा ब्रह्मदत्त हुआ जिसका एक मन्त्री कराडरीक पाञ्चाल और दूसरा सुवालक बाभ्रव्य पाञ्चाल था। ब्रह्मदत्त और उसके वे दोनों मन्त्री जैगीषव्य सुनि के शिष्य थे। अनुश्रुति कहती है कि सुवालक बाभ्रव्य पाञ्चाल ने शित्ता-शास्त्र का प्रण्यन किया तथा ऋक्संहिता का क्रमपाठ पहलेपहल बनाया । प्रग्रयन का ऋर्थ है प्रवर्तन, पहलेपहल स्थापित करना श्रीर चलाना। शिचाशास्त्र श्रागे चल कर वेदांगों में गिना गया। उस वेदांग शिचा में वर्णोच्चारण के नियमों की ऋर्यात वर्णों के 'स्थानों' ऋौर 'प्रयत्नों' की ही विवेचना है। त्राधु निक परिभाषा में हम उसे ध्वनिशास्त्र कहते हैं। त्रान्यत्र मैंने यह स्थापना की थी कि सुवालक बाभ्रव्य पाञ्चाल ने शिक्वाशास्त्र का प्रगायन किया इसका ऋर्थ यह है कि उसने वर्णों के स्थानों और प्रयत्नों विषयक छानबीन को त्र्यन्तिम रूप त्र्यौर शास्त्र का रूप दे दिया। त्र्यर्थात् ध्वनियों की छानबीन उसके कुछ काल पहले से चल रही थी, सुबालक ने उसके सिद्धान्त स्रन्तिम रूप से निश्चित कर दिये। इसका यह स्रर्थ है कि भारत की तत्कालीन भाषा की ध्वनियों का विश्लेषण कर ब्राह्मी वर्णमाला निश्चित करने का काम ग्रन्तिम रूप से सुवालक ने किया। दूसरे शब्दों में "विश्व की वर्णमालात्रों में वेजोड़" ब्राह्मी वर्णमाला महामारत युद्ध से प्रायः त्राठ पीढ़ी पहले अर्थात् लगभग १५५० ई० पू० में कन्नीज प्रदेश में सुवालक पाञ्चाल द्वारा पूर्ण की गई।\*

उक्त स्थापना के साथ मैंने यह मत भी रक्खा था कि वर्णमाला त्रीर लिखने की कला का त्राविष्कार होने से ही "यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले त्राते गीतों त्रीर स्कों त्रार्थात् सुभाषितों त्रीर ज्ञानपूर्ण उक्तियों का संग्रह कर लिया जाय । यही कारण था कि इस युग में एकाएक " पिछले ज्ञान को संहिताग्रों में इकट्ठा करने की लहर चल पड़ी।" वर्णों की विवेचना ग्रीर संहिताएँ बनाना " एक ही लहर के दो परस्पर-निर्भर पहलू थे।"

इस विवेचना से यह स्पष्ट होना चाहिए कि वेद वाड्यय श्रौर

<sup>\*</sup> जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३)—भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० २००− २११, २७२-२७९ ।

वेदांगों का उदय कैसे हुआ। सूक्तों के रूप में किविता के प्रकट होने से पहले लोग लिखना पदना जानते हों यह आनश्यक नहीं। "यमपद लोग भी बुद्धिमान हों तो स्थानी बातें करते हैं। श्रीर गांव उनके मन में भावों की लहर उठे, और उनमें वह सहज सुर्वाच हो। जिससे मनुष्य भाषा के सौष्टव और शब्दों के सुर ताल का अनुभव करता है, तो वे अवन पदना जाने बिना भी गा सकते और गीत रच सकते अर्थात कांवता कर सकते हैं। आरम्भ के किव ऐसे ही थे। उनकी कविताओं में विचारों और भावों का स्वाभाविक प्रकाश था, विद्वापूर्ण बनावटी सौंदर्भ नहीं। ऐसी रचनाएँ जब बहुत हो चुकीं, तब उन्हें बार बार सुनने से विचारकी का स्थान उनके सुर ताल, उनके छुन्दों की बनावट, उनकी शब्द जना के नियमों और उन शब्दों के घटक उच्चारणों की तरफ गया। तब इन विषयों की छानबीन होने पर वर्णमाला तथा वर्णाचारणशास्त्र, छुन्दः शास्त्र और व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। हुन्दःशास्त्र और व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। हुन्दःशास्त्र और व्याकरण से पहले वर्णविज्ञान का होना आवश्यक है। विवार

# §४. ब्राह्मण प्रन्थ, उपनिपद्, वेदाङ्ग

जैसा कि हम त्रागे देखेंगे, त्रार्थ लोग प्रकृति की शांत में की दिल्य रूप में देखते और उन देवताओं की तृति के लिए यज करते थे। उन यज्ञों में ऋचाएँ और साम पढ़ी और गाई जातीं तथा अव्यां का पाठ होता। पीछे पुरोहितों ने उन यज्ञों का त्राप्टम्बर बहुत बहा दिया। उनकी कार्यप्रणाली को दर्ज करने के लिए उन्होंने नथे पाठाप की रचना की जो ब्राह्मण प्रन्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे भारी-भरकम गण के अन्थ हैं, पर प्राचीन भारतीय जीवन के अनेक पहलुखों की ठीक ठीक कार्कियाँ देते हैं।

ज्ञान की खोज में लगे कुछ विचारशील लोगों ने ब्राह्मण् अन्यों के कर्मकाएड के विरुद्ध पुकार उठाई। संसार के मूल तत्त्यों को टटोलने के

<sup>\*</sup> वहीं पृ० २०९-२११, कुछ शाब्दिस फेरफार के साथ।

उनके उन प्रारम्भिक प्रयत्नों से आरण्यक ग्रर्थात् जंगल में लिखे गये ग्रन्थ तथा उपनिषद् ग्रन्थ उत्पन्न हुए । ग्रारण्यक ब्राह्मण् ग्रन्थों के ही ग्रान्तिम ग्रंश हैं। ब्राह्मण् ग्रन्थों ग्रीर उपनिषदों में जिन व्यक्तियों, स्थानों ग्रीर जातियों के नाम ग्राते हैं, वे प्राचीन ग्रनुश्रुति ग्रीर ग्राधुनिक खोज के ग्रनुसार महाभारत युद्ध के बाद के हैं, जो कि विलक्कल टीक है।

वेदाङ्गों का उदय वेद की संहिताएँ बनने श्रीर ऋचाश्रों पर विचार करने से ही होने लगा था, सो ऊपर स्पष्ट किया गया है। वेदाङ्ग छः थे, जिनमें से शिचा या शीचा का प्रथम स्थान है। उसके श्रितिरक्त व्याकरण, छन्द्स् श्रीर निरुक्त ये तीन वेदाङ्ग भी शब्द-शास्त्र श्र्यांत् भाषा-विषयक विज्ञान के श्रन्तर्गत हैं। वैदिक काल के सर्वप्रथम व्याकरण-प्रनथ प्रातिशाख्य कहलाते थे। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन किया जाता श्र्यांत् मूल धातु से विकास टटोला जाता था। उत्तर वैदिक काल के श्रनेक निरुक्त ग्रन्थों में से श्रव केवल यास्क का निरुक्त बचा है, जो श्रन्दाजन सातवीं शताब्दी ई० पू० का है।

बाकी दो वेदाङ्ग हैं ज्योतिष ग्रीर कल्प । ज्योतिष प्राचीन ग्रायों का एकमात्र मौतिक विज्ञान था । वैदिक ज्योतिष का कोई प्रन्थ ग्रव उपलब्ध नहीं है । कल्प में ग्रायों के वैयक्तिक, पारिवारिक ग्रीर सामाजिक ग्रनुष्ठानों ग्रीर नियमों का समुच्चय था । उसके तीन भाग थे—श्रोत, गृद्ध ग्रीर धर्म । श्रोत में वैयक्तिक ग्रनुष्ठान यह ग्रादि की विवेचना थी, जो सब श्रुति पर निर्भर होने से श्रोत कहलाया । गृद्ध ग्र्यात् पारिवारिक ग्रनुष्ठान में श्रुति की विधियों के ग्रातिरिक्त प्रथाएँ भी थीं । विवाह ग्रत्येष्टि ग्रादि के संस्कार उसी के ग्रन्तर्गत थे । कल्प के धर्म भाग में सामाजिक ग्रनुष्ठान ग्रीर नियम थे । कल्प ग्रन्थ सब के सब सूत्र शैली में थे, जिसमें थोड़े से थोड़े शब्दों में ग्रिधिक से ग्रिधिक विचार मर दिया जाता था ।

ब्राह्मग्रम्थों उपनिषदों श्रौर वेदाङ्गों को मिला कर हम उत्तर वैदिक वाङ्मय कहते हैं । उसके विशिष्ट लेखकों के नाम हम नहीं जानते । वह समूचा वाड्यय शाखात्रों ग्रथवा चरणों ग्रथीत् सम्प्रदायों की उपज है । एक एक शाखा की गुरु शिष्य परम्परा में वह उत्तरोतर मँजता त्रौर सम्पादित होता रहा है। मुख्य उपनिपदों का त्र्यान्तम काल लगमग त्राठवीं शताब्दी ई॰ पू॰ तक है। कल्पस्त्रों का त्रारम्म तभी से हुन्ना । विद्यमान रूप में उनमें से त्र्यनेक पाँचवीं से तीसरी शताब्दी ई॰ पू॰ तक के भी हैं। तो भी त्रपनी त्रपनी शाखा में उनका पहला रूप त्रौर पहले से विद्यमान था, तथा उसमें थोड़ा संशोधन ही पीछे हुन्ना, इस कारण उनमें कई शताब्दी पहले के जीवन का चित्र है। इन वेदाङ्कों के नमूने पर पीछे त्रुनेक स्वतन्त्र स्त्रग्रथ भी बने।

#### §५. रामायण, महाभारत

श्रनुश्रुति के श्रनुसार वाल्मीिक सुनि रामचन्द्र का पिछला समकालिक था । उसे आदि किव कहा है । वाल्मीिक ने राम के उपाख्यान की छोटी सी किवता रची यह प्रतीत होता है । देवतापरक किवता तो पहले से चल रही थी, पर लौकिक विषय को ले कर पहली किवता वाल्मीिक ने की । यही उसके आदि किव होने का अर्थ है । वाल्मीिक के उस उपाख्यान से रामायण महाकाव्य बना अनुमान से पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में, क्योंकि उसमें अनेक बातें ऐसी हैं जो बौद्ध मार्ग की विद्यमानता को स्वित करती हैं। विद्यमान वाल्मीिक रामायण मुख्यतः तभी की है, पर उसका भी आतिम संस्करण पहली शताब्दी ई० पू० में हुआ। उत्तर कांड तो और पीछे का है।

सावधान छानबीन द्वारा विद्यमान वाल्मीिक रामायण के ये विभिन्न स्तर ख्रलग ख्रलग पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए राम की वन-यात्रा की जिस मुख्य कहानी की ऊपर विवेचना की गई है, वह और वैसी ख्रन्य कथावस्तु स्पष्टतः पुरानी है। वाल्मीिक रामायण का समाज चित्र मुख्यतः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० का है। उसमें जो ख्रंश और पीछे मिलाये गये उनका नमूना वे देश वर्णन हैं जो सीता की खोज के लिए

जाने वाले वानरों के पथदर्शन के लिए किये गये हैं। उन देशों में बृहत्तर भारत के अनेक द्वीपों और स्थानों के नाम हैं, यवद्वीप और उसके शिशिर पर्वत का भी उल्लेख है। जब मूल कहानी से प्रकट है कि चित्रकृट से लंका दो-एक सौ मील से अधिक न थी, तब ये वर्णन स्पष्टतया उससे असंगत और पीछे के हैं। यवद्वीप नाम न केवल आधुनिक जावा के लिए प्रत्युत उसके अड़ोस-पड़ोस के सब द्वीपों के लिए सामूहिक रूप से भी बर्चा जाता था। शिशिर पर्वत अब भी उसी नाम से विद्यमान है और वह उस द्वीपावली के सब से पूर्वी द्वीप इरियान (न्यू गिनी) में है। रामायण के ये प्रिवृत अंश भी पहली शताब्दी ई० पू० से विद्यमान है यह बात उस द्वीपावली की ऐतिहासिक परम्परा से सिद्ध होती है।

महाभारत का मूल उपाख्यान भी भारत-युद्ध के समकालिक या उसके शीघ बाद के वैशम्पायन की कृति रूप में था यह मानना चाहिए। लगभग ५वीं शताब्दी ई० पू० तक उस उपाख्यान के ब्राधार पर भारत काव्य बन चुका था यह ब्राश्वलायन गृह्य सूत्र (३.४.४) में उसके उल्लेख से सिद्ध होता है। वह भारत से महाभारत बना सातवाहन युग में ब्राथात् २०० ई० पू० से २०० ई० के बीच, इसके लिए भरपूर प्रमाण हैं जिन्हें हम उस युग में देखेंगे। तब उसमें रामायण की तरह थोड़े से प्रचेप नहीं किये गये, प्रत्युत उसका पूरा नया सत्करण किया गया ब्रार उसके संस्कर्ताब्रों ने ब्रानेक बार इस बात को छिपाना भी ब्रानावश्यक माना कि वे पिछले युग में लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए शान्तिपर्व के राजधर्म में गणराज्यों विपयक कृष्ण ब्रार नारद के संवाद को वे भीष्म के मुँह से युधिष्टिर को सुनवाते हुए कहते हैं—

श्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
संवादं वासुदेवस्य महर्षेनीरदस्य च॥ ८१.२॥
—यहाँ इस पुरातन इतिहास को उद्धृत करते हैं (जो कि) वासुदेव श्रौर
महर्षि नारद का संवाद है। यदि भीष्म का कोई समकालिक कह रहा
होता तो इसे पुरातन इतिहास क्यों कहता ?

#### अध्याय ४

# वैदिक श्रीर उत्तर वैदिक काल का जीवन

### §१. वैदिक ग्रीर उत्तर वैदिक काल

वैदिक त्रीर उत्तर वैदिक वाङ्मय तथा प्राचीन श्रनुश्रृ ति का जो दिग्दर्शन ऊपर किया गया है उससे यह प्रकट हुन्ना कि वैदिक काल की समाति लगभग १४२५ ई० पू० में हुई तथा उत्तर वैदिक वाङ्मय का पहला श्रंश—श्राह्मण्यत्रन्थ श्रीर उपनिषद्—उसके बाद लग० ७०० ई० पू० तक बनता रहा। उक्त श्रवधि में श्रर्थात् लग० ७०० ई० पू० तक भारतीय श्रायों के जीवन श्रीर कृष्टि का जो रूप वेदों श्राह्मणों उपनिषदों श्रीर गैराणिक श्रनुश्रु ति के प्रकाश में प्रकट होता है, उसका श्रव हम दिग्दर्शन करेंगे। उत्तर वैदिक वाङ्मय का श्रन्तिम श्रंश ७०० ई० पू० के बाद का है। उस श्रुग पर प्रकाश डालने वाली श्रन्य सामग्री भी है। इसलिए उस शुग की कृष्टि का पर्यालोचन उस श्रन्य सामग्री की विवेचना के बाद श्रगले श्रध्याय में किया जायगा।

#### §२. वैदिक **आर्यों** की जीविका और आर्थिक जीवन

पशुपालन श्रोर कृषि वैदिक श्रायों की मुख्य जीविकाएँ थीं। श्राखेट भी खूब चलता था। कृषि के लिए िंग्नाई भी होती थी। खादों का प्रयोग था कि नहीं सो नहीं कह सकते। पर बागवानी श्रर्थात् फलों की खेती नहीं थी। खेती की उपज मुख्यतः श्रमाज ही थे। श्रार्थ लोग कपास को भी न जानते थे। उस समय संसार की श्रिधिकतर दूसरी जातियों को भी कपास का पता नहीं था। लोगों का धन मुख्यतः उनके पशुस्त्रों के रेवड़ होते थे। भूमि भी पारिवारिक सम्पत्ति में गिनी जाती, पर उसके खरीदने बेचने का रिवाज नहीं के बराबर था। दाय-भाग से, जंगल साफ करने से या नये देश खोजने या जीतने से नई भूमि पाई जा सकती थी। जंगम सम्पत्ति का कय-विकय या विनिमय काफी था। गाय तो विनिमय की इकाई ही थी; वस्तुस्रों के दाम गौस्रों में गिने जाते थे। निष्क नाम का सोने का सिका भी चलता था; पर स्रारम्भ में तो वह स्राम्ष्ण्य था, स्रौर पीछे भी दान या खंडनी (कैदी को छुड़ाने का मूल्य) देने में उसका श्रिषक उपयोग होता था, ज्यापार के लिए नहीं। स्रुण देने लेने की प्रथा भी थी, स्रौर प्रायः जुए में हारना स्रुण लेने का कारण होता था। स्रुण न चुकाने से दास बनना पड़ता था। दास-दासियाँ भी होती थीं, पर लोग उनपर निर्मर न थे, सब साधारण काम गृहस्थ लोग स्वयं करते थे।

कुछ शिल्प भी थे। बदई या रथकार का काम बहुत ऊँचा गिना जाता था, क्योंकि युद्ध श्रीर खेती के लिए रथ हल श्रीर गाड़ियाँ वहीं बनाता था। उसी तरह 'कम्मार' श्रर्थात् धातु से हथियार बनाने वाले कारीगर की प्रतिष्ठा थी। पर वैदिक काल में वह ताँवे के हथियार बनाता था कि लोहे के, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं। जिस धातु के हथियार वह बनाता था उसका नाम वेद में श्रयस् है। श्रयस् का श्रर्थ पिछली संस्कृत में लोहा है, पर वेद में उसके लाल रंग का वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वानों का यह विचार है कि वैदिक श्रयस् शायद ताँवा ही था, श्रीर उस काल में श्रार्य लोग लोहे को नहीं जानते थे। चमझा रँगने श्रीर ऊन सन चौम (श्रलसी के रेशे) श्रादि का कपड़ा बुनने के काम भी ऊँचे गिने जाते थे। स्त्रियाँ चटाइयाँ भी बुनती थीं। प्रत्येक श्राम में कृषकों के साथ सूत (रथ हाँकने वाले), रथकार, कम्मार श्रादि भी होते थे, जिनकी प्रतिष्ठा साधारण लोगों से श्रिधक श्रीर प्रायः ग्रामणी श्रर्थात् ग्राम के नेता के बराबर थी।

थोड़ा वांगिज्य भी था वस्तु-विनिमय द्वारा । निदयों में तो नार्वे खूब

चलती ही थीं, शायद वे ईरान की खाड़ी में भी किनारे के साथ साथ जाती थीं।

#### §३. वैदिक समूह का सङ्घटन

श्रार्य लोग श्रपने समूहों को जन कहते थे। वे समूह परिवार के नमूने पर बने होते श्रीर प्रत्येक समूह का नाम उसके किसी बड़े पूर्वज या विद्यमान पुरुष के नाम पर पड़ता। जन के सब लोग सजात या सनाभि श्रूर्थात् एक ही वंश के कहे जाते। उन्हें स्व श्रूर्थात् श्रपने भी कहा जाता। श्रपने जन के बाहर के लोग श्रम्यनाभि, निष्ठ्य (निकाले हुए) श्रूथवा श्रम्या कहे जाते। एक जन के सब सजात मिला कर विशाः श्र्यात् प्रजा कहलाते। कृषक होने के कारण प्रत्येक जन की विशाः किसी न किसी प्रदेश में प्रायः बस जुकी थीं, परन्तु कोई कोई श्रमनवस्थिता विशाः श्रूर्थात् खानाबदोश लोगों के समूह उस काल में भी थे।

प्रत्येक जन की कई खाँपें या दुकड़ियाँ होतों जो प्राम कहलातीं।

ग्राम शब्द का मूल ऋथं है जत्था या समुदाय। पीछे एक एक ग्राम जहाँ

बस गया वह जमीन भी ग्राम कहलाने लगी। किन्तु ऋनेक घूमते फिरते

ग्रामों की चर्चा भी वैदिक वाङ्मय में है, जैसे ''श्यांति मानव ऋपने

ग्राम के साथ घूमता फिरता था" (शतपथ ब्राह्मण ४.१.५.२)। ग्राम
का नेता श्रामणी कहलाता था। युद्ध के लिए जन के सब लोग ग्राम
वार ऋर्यात् जत्थेवार जमा होते। उनका वह ग्रामवार जमाव संग्राम
कहलाता। उसी से 'संग्राम' का ऋर्य युद्ध हो गया।

संप्राम में प्रत्येक जवान अपने शस्त्रास्त्र ले कर आरे कवच पहन कर आता। साधारण लोग पैदल और नेता लोग रथों में आते। रथ प्रायः बैल के चमड़े से मढ़े होते। संप्राम में घुड़सवारी का उल्लेख नहीं मिल्ता। धनुष, भाला, बर्ज़ा, कृपाण और परशु मुख्य शस्त्र थे। वाण्या शर प्रायः सरकंड के होते और उनकी अनी सींग हड़ी या धातु की।

युद्ध आर्थों के जनों में परस्पर भी होते और दासों अर्थात् अनार्थ

लोगों के साथ भी । दास आयों से भिन्न वर्ण अर्थात् रंग के, कृष्ण त्वचा वाले होते । उनकी नाक नुकीली और उभरी न होती, इसलिए आर्थ लोग उन्हें अनासः अर्थात् बिना नाक के भी कहते ।

ग्राम का नेता जैसे ग्रामणी कहलाता, वैसे ही जन का नेता राजा। वह जन या विशा का राजा होता, न कि भूमि का। उसका राज्य जान-राज्य न्त्रथांत् जन का मुखियापन कहलाता ग्रीर वह एक प्रकार का ज्यैष्ठ्य यानी जेठापन या नेतृत्व था, न कि स्वामित्व। युद्ध में जीती भूमि राजा की न होती, वह सारे जन में बँट जाती।

श्रायों के विभिन्न जनों को मिला कर पश्च जनाः श्रर्थात् 'सब जातियाँ' कहा जाता।

जन के सब लोगों को सजात मानना इस स्थापना पर निर्भर था कि जन का पूर्व ज एक जोड़ा था, उसकी सन्तान हुई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार वंश बढ़ता और फैलता गया तथा उसकी अनेक खाँपें होती गईं। यह स्थापना वास्तव में पूर्ण सत्य न थी। एक तो इस कारण कि जनों में जब तब बाहर के 'ग्राम' या कुल भी सम्मिलित होते रहते थे। उदाहरण के लिए कार्तवीर्य अर्जुन के समय गुजरात के हैहय-यादवों के जन का एक कुल शार्यात भी था, पर शार्यात वास्तव में यादव तो क्या ऐळ भी न थे। वह मानवों का कुल था जो यादवों के गुजरात पहुँचने से पहले वहाँ विद्यमान था। जैसे परिवार में व्यक्तियों को गोद लेने की प्रथा पिछले काल में चली, वैसे ही जन में बाहरी कुलों या ग्रामों को मिला लेने की प्रथा तब थी।

दूसरे, एक जोड़ा आरम्भ के किसी युग में भी अकेला नहीं रह सकता था। मनुष्य अपनी सुरत्ना के लिए आदि काल से ही समूहों में रहते, पर उस काल में टिकाऊ जोड़े न होते। पौराणिक अनुश्रुति बताती है कि ऋषि दीर्घतमा (४१वीं पीट्री) के पहले तक विवाह बन्धन स्थिर न होता था (महाभारत, १.१०४.३४–३६)। उस पहले काल में जब कि अधिकतर जोड़े अस्थायी होते, अनेक बार बच्चा अपने पिता को न

जान पाता, इसलिए माता की ही मुख्यता होती । वैदिक काल में विवाह-बन्धन स्थिर हो गया तो भी उस पुरानी दशा की याद श्रीर उसके चिह्न बाकी थे। माता के नाम से अपना गोत्र बताना और बहपतिक विवाह न्त्रादि उस पुरानी दशा के चिह्न थे। पाँच पांडवों का द्रोपदी से विवाह महाभारत युग की साधारण प्रथा के अनुसार नहीं, उस पुरानी प्रथा के अनुसार ही था। महाभारत (१.१२२.२-५) के शब्दों में 'पराने काल में स्त्रियाँ ग्रानावृत (बे-पर्द ) थीं : वे स्वतन्त्र थीं ग्रीर ग्रापनी इच्छानुसार विहार करती थीं। उन्हें कुमारी दशा से ही कभी किसी कभी किसी पति के साथ विचरते ऋधर्म न होता था-पुराना धर्म वही था।" छान्दोग्य उपनिषद् (४.४) में सत्यकाम जाबाल की कहानी है। नवयुवक सत्यकाम त्राचार्य हारिद्रमत् गौतम के पास जा कर कहता है-भगवन, मैं ब्रह्मचारी बन कर त्रापकी सेवा में रहना चाहता हॅ, क्या त्रापके पास त्रा सकता हूँ ? त्राचार्य ने पूछा—सीम्य तुम कीन-गीत हो ? "मैं नहीं जानता महाराज में कौन गोत्र हूँ। माँ से पूछा था, उसने उत्तर दिया यौवन में बहुत घूमते फिरते मैंने तुम्हें पाया था, सो में नहीं जानती तुम कौन गोत्र हो, मेरा नाम जावाल है स्त्रोर तुम्हारा सल्यकाम । सो मैं सत्यकाम जाबाल ही हूँ।" ब्राचार्य गौतम ने सत्यकाम की इस सत्यवादिता से प्रसन्न हो उसे ऋपना ब्रह्मचारी बनाया ऋौर वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना ।

यों उत्तर वैदिक काल तक ऐसी घटनाएँ होती आती थीं। पर ऐसे अपवादों के रहते भी यह कहना चाहिए कि वैदिक काल में विवाह संस्था स्थिर हो चुकी थी।

## §४. वैदिक राज्यसंस्था

राजनीतिक रूप से संघटित जन या विशा को राष्ट्र कहते थे। राजा राष्ट्र का मुखिया होता। विशा राजा का वरण करतीं अर्थात् उसे चुनतीं अथवा यदि वह पिछले राजा का वेटा हो तो उसे पसन्द कर राजा चनने की स्वीकृति देतीं। राजा का वरण होने पर राज्याभिषेक होता, जिसमें राजा विशा के साथ यह प्रतिज्ञा करता कि यदि मैं विशा का द्रोह करूँ, तो मैं अपने जीवन अपने सुकृत (पुर्य कर्म के फल) अपनी सन्तान सबसे विश्वत किया जाऊँ। तब उसे राज्य की थाती सौंपी जाती और किरीट (सुकृट) पहनाया जाता तथा पुरोहित उसे कहता—यह राज्य तुमहें कृषि के लिए, चेम के लिए समृद्धि के लिए पुष्टि के लिए सौंपा गया, तुम इसके यन्ता (संचालक) यमन (नियामक) और श्रुव धारणकर्ता हो। यो अभिषेक द्वारा राजा एक जिम्मेदारी उठाता, जिसे निवाहने के लिए उसे प्रजा से बिल या भाग (कर) लेने का अधिकार दिया जाता।

उक्त प्रकार से वरण राजा की त्रायु भर के लिए होता, पर यदि वह 'सचा' न निकले त्रार्थात् त्राभिषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा को पूरा न करे, तो विशा उसे पदच्युत त्रार निर्वासित भी कर देतीं। निर्वासित राजा का कभी कभी वे फिर वरण भी कर लेतीं।

राजा समिति की सहायता से राज्य करता, जो समूची विशः की संस्था थी। राज्य की बागडोर सिमिति के ही हाथ में रहती। सिमिति के सदस्य कौन कीन होते श्रीर कैसे चुने जाते थे इसका ठीक पता नहीं हैं, पर श्रामणी स्त स्थकार श्रीर कम्मीर श्रर्थात् प्रत्येक ग्राम के ग्रामणी श्रीर शिल्पी उसमें श्रवश्य सम्मिलित होते थे। यो ग्राम सिमिति के श्राधार थे। सिमिति का एक पित या ईशान होता। राजा भी सिमिति में जाता। राजा का वरण निर्वासन पुनर्वरण सिमिति द्वारा ही होता। राज्य का मन्त्र श्र्यांत् नीति निर्धारित करना भी सिमिति का ही कार्य होता। उसकी बैठकों में वाद-विवाद पूरी स्वतन्त्रता श्रीर शान्ति से होता, वक्ता लोग श्रक्तियों श्रीर वक्तृत्व-कला से सदस्यों को श्रपने पत्त में करने का यत्न करते।

समिति के अतिरिक्त सभा नाम की एक संस्था भी राष्ट्र में होती, जो समिति से छोटी होती । राष्ट्र के मुख्य न्यायालय का काम वही करती। अत्येक ग्राम में भी अपनी सभा होती जिसमें न केवल इद प्रत्युत जवान लोग भी भाग तेते। त्रावश्यक कार्यों के बाद ग्रामों की सभाग्रों में विनोद की बातें भी होतों ग्रोर तब वे सभाएँ गोष्ठी का काम देतीं। गीवों की चर्चा गोष्ठियों में सब से ग्राधिक होती, इसी से उनका नाम गोष्ठी पड़ा।

समिति के सदस्य राजानो राजकृतः द्रार्थात् राजा बनाने थाले राजा कहलाते थे। किसी किसी राष्ट्र में राजा न होता द्रारे वे हो मिल कर राज्य करते। वैसे राष्ट्रों को संघ कहा जाता, क्योंकि उनमें एक पुरुष के बजाय संघ का राज्य होता। उसका एक प्रसिद्ध उदाहरू प्रमुश्रुति में है। महाभारत युद्ध से ठीक पहले मथुरा प्रदेश में यादवों की दो खाँपे—ग्रुम्धक ग्रौर वृष्णि—रहती थीं। ग्रुम्धकों का राजा कंस मगध के राजा जरासन्य का दामाद था। जरासन्य ने मध्यदेश पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था; कंस ने उसके सहारे के भरोसे ग्रुपनी प्रजा को पीडित किया। ग्रुम्धकों ने तब ग्रुपने पड़ोसी वृष्णि यादवों से सहायता माँगी, ग्रौर वृष्णियों के नेता वासुदेव कृष्ण ने कंस को मार डाला। तब जरासन्य का कोप ग्रुम्धकों ग्रौर वृष्णियों पर उमड़ा। ये लोग जरासन्य का सामना न कर सके ग्रौर मथुरा छोड़ द्वारका चले गये। वहाँ ग्रुम्धक वृष्णि संघ स्थापित हुन्ना जिसके दो संघमुख्य एक साथ चुने जाते। उग्रसेन एक संवमुख्य था ग्रौर वासुदेव कृष्ण दूसरा।

जरासन्ध के साम्राज्य का द्रार्थ भी समभना चाहिए। जो अतापी राजा त्रापनी शक्ति द्रापने जान-राज्य के बाहर भी फैला लेते वे सम्राट् कहलाते थे। साम्राज्य वास्तव में कुछ राज्यों का समुदाय होता जिनमें से एक मुखिया मान लिया गया हो। उस प्रकार की मुख्यता उनमें से किसी छोटे राज्य को भी मिल सकती थी, त्रीर उसका यह त्रार्थ न होता कि दूसरे राज्य उसके अन्दर लीन हो गये। साम्राज्य के बाद दूसरी राज्य पद्धति भी चली जिसे आधिपत्य कहते थे। त्राधिपति की त्रापने पड़ोसियों पर प्रभुता रहती। अन्त में सार्वभौम राजा का त्रादर्श चला। सार्वभौम का लच्च किया जाता था समुद्र-पर्यन्त पृथिवी (त्रार्यावर्त्त) का एकराज्। वह चक्रवर्त्ती भी कहलाता; चक्रवर्त्ती त्रार्थात् जिसके रथ का

चक विभिन्न राज्यों में निर्वाध चल सके । जनमूलक राज्य रहते हुए भी ये राजनीतिक त्रादर्श वैदिक काल में चल चुके थे।

### §५. वैदिक आर्यों का धर्म-कर्म

वैदिक आयों के धर्म-कर्म में मुख्य बात देवताओं और पितरों की पूजा थी, जो प्रायः यज्ञ में आहुति देने से होती थी। प्रत्येक गृहस्थ के घर में आप्न सदा उपस्थित रहता; आहुतियाँ उसी में दी जातीं। नित्य की पूजा में देवताओं की मूर्तियाँ तब नहीं थीं।

वैदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के मूर्त रूप थे! उनकी गिनती द्यावापृथिवी (द्याः और पृथिवी) से आरम्भ की जाती है! द्याः अर्थात् आकाश! वरुण भी द्याः का एक रूप था, उसकी ज्योति का सूचक! वह धर्मपति था, मनुष्यों के सच-भूठ को देखता रहता! दो मनुष्य एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते वरुण उसे भी जान लेता! उसके हाथ में पाश रहता! नदियों और समुद्रों का भी वही अधिपति था! उसका पाश पापी को पकड़ने के लिए अथवा जल का देवता होने के कारण रहा हो सकता है।

चावापृथिवी श्रौर वरुण की श्रपेता इन्द्र की महिमा श्रिधिक थी। वह दृष्टि का देवता, इसलिए सब सम्पत्ति का स्रोत था। उसके हाथ में विजली का वज्र रहता जिससे वह दृत्र श्रर्थात् श्रनादृष्टि के दैत्य का संहार करता। इन्द्र वरुण जैसा पुर्यात्मा नहीं प्रत्युत शिक्तशाली देवता था, जो दृत्र को मार कर सदा श्रायों का उपकार करता श्रौर युद्ध में भी उनका पत्त ले कर उन्हें जिताता।

सूर्य के विभिन्न गुणों से कई देवतात्र्यों की कल्पना हुई थी। प्रभात वेला उपा देवी प्रकट होती, उसका प्रेमी सूर्य उसके पीछे पीछे त्र्याता।

<sup>\*</sup> सक्खर में सिन्थ नदी के किनारे बरना पीर का स्थान है। दीवार पर बरना का चित्र है, उसके हाथ में पाश है, आसपास मकर और मछ्लियाँ हैं। सिन्धी जनता के मुस्लिम बन जाने पर बरुण देवता भी बरना पीर बन गया।

उदय होता हुन्ना सूर्य ही मिन्न था। वह मैत्रीपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से उठाता श्रीर धन्धों में जुराता। मित्र श्रीर वरुण की जोड़ी को प्रायः मिन्नावरुणों रूप में याद किया जाता। सूर्य जब पूरा उदय हो कर श्रपनी किरणों से जगत् को जीवन देता, तब वही सिवता कहलाता। मित्र जैसे सूर्य के तेज का स्चक था श्रीर सिवता जीवन शक्ति का, वेसे ही पूषा उसकी पोषक शक्ति का श्रीर विष्णु ित्र गित का। पूपा पशुत्रों श्रीर वनस्पतियों का देवता था, इसी से खानावदोश टोलियों का पथ-प्रदर्शक भी। विष्णु के तीन पद थे, जिनसे वह सारे जगत् को व्याप लेता। उनमें से तीसरे श्रथवा परम पद को मनुष्य न देख पात। प्रत्यन्त सूर्य भी देवता था जिसकी पूजा की जाती थी। श्राश्वनों की कलाना शायद प्रातःकाल श्रीर सायंकाल के तारों से हुई थी।

श्रीन श्रीर सोम की महिमा केवल इन्द्र से कम थी। श्रीम के तीन रूप थे— सूर्य, विद्युत् श्रीर श्रीम या मातिरिश्वा। सोम मूलतः वनस्पति था; पीछे चन्द्रमा में भी वही देवता माना गया क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभाव दिखाई देता। प्रजापित श्रारम्भ में सोम श्रीर सविता का विशेषण मात्र था, पीछे वह भी मूर्च देवता हो गया।

प्रकृति में जो कुछ भयंकर श्रीर घातक था उसकी जह में रूद्र माना जाता । मरतः श्रर्थात् वायुएँ तूफान के देवता रुद्र की सहायक थीं । किन्तु रुद्र भी प्रसन्न होने पर श्रपनी शिवा तन्ः—मंगल रूप—को प्रकट करता, तब वह शम्भु शंकर श्रीर शिव होता ।

वैदिक आयों की इस देवकल्पना में पूजा प्रवृत्ति के साथ काव्यकल्पना भी स्पष्ट मिली हुई थी। वह कल्पना मधुर और सौम्य थी, डरावनी विनौनी और अरलील मूर्तियाँ नहीं रचती थी। आयों के सब देवता वर और असीस देने वाले थे। वैदिक ऋषि उनसे डरते हुए प्रार्थना न करते, प्रत्युत उन्हें वैसे ही पुकारते जैसे थन भरे हुए "गाय रॅभाती हुई अपने बछड़े को पुकारती है" (अथवं० २०६.१)। आयों की जीवन यात्रा जैसे अपने देवताओं पर निर्भर थी, बैसे ही उनके देवताओं

का जीवन भी त्रायों के यहां में बिल पाने पर निर्भर था। जिसे भक्ति भाव कहा जाता है वह वेद में नहीं पाया जाता।

त्रायों की जो दृष्टि उन्हें त्रानादृष्टि में वृत्र का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का त्रौदार्य, शस्य समृद्धि में सविता की त्रासीस त्रौर वनस्पतियों के फलने में सोम का प्रसाद दिखाती थी, उसी दृष्टि ने उन्हें कुछ तस्व चिन्तन की त्रोर भी प्रेरित किया था। इसी से सब देवतात्रों में एक देव-कल्पना (त्रुक १.८६.१०) त्रौर सृष्टि-विषयक चिन्तन भी वेद में थोड़ा बहुत है। पर परलोकचिन्ता नहीं है, त्रौर दैन्यवाद त्रौर निराशतावाद से तो वेद कोसों दूर हैं। वैदिक देवतात्रों का मुख्य लच्चण बल सामर्थ्य त्रौर शक्ति है। त्रार्थ उपासक उनसे प्रजा पशु त्रान्न तेज त्रौर व्रह्मचर्चम् सभी इस लोक की वस्तुएँ माँगता। उसकी सबसे त्रिधिक प्रार्थना यही होती कि मुक्ते त्रपने शत्रुत्रों पर जितात्रों, "जो हमसे द्वेष करता है त्रौर जिससे हम द्वेष करते हैं" उसका दलन करो!

प्रकृति शक्तियों के मूर्त रूप देवता श्रों की पूजा के श्रातिरिक्त पशुश्रों या वनस्पतियों की पूजा ( जैसे नागों की, या बड़ या पीपल की ) तीन वेदों में नहीं पाई जाती। किन्तु त्रयी की देवपूजा समाज के ऊँचे वगों के विचारों को सूचित करती है। साधारण जनता में जादू-टोना कृत्या श्रामिचार श्रादि भी प्रचलित थे। उन विश्वासों का संग्रह श्रथवंवेद में है। संसार के सभी देशों के इतिहास में रोग दूर करने के लिए श्रोणधियों के प्रयोग का श्रारम्भ जादू-टोने के साथ भिला रहा है। वैद्यकशास्त्र रसायनशास्त्र श्रोर श्रन्य श्रानेक शास्त्रों का उदय सब जगह जादू-मन्त्रों के बीच से ही हुश्रा है। इस दृष्टि से श्रथवें के कई श्रंश, जिनमें ऐसी बातें भी मिली हुई हैं, बड़े महत्त्व के हैं।

ऋग्वेद ७.२१.५ में इन्द्र से प्रार्थना है कि शिश्नदेवाः (लिंग जिनका देवता है वे लोग ) हमारे यज्ञ को न विगाड़ें । दूसरी जगह शिश्नदेवों के पुर (गढ़) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की बात है । बहुत से विद्वानों का विचार है कि शिश्नदेव कोई ऐसे लोग थे जिनमें लिंग की पूजा प्रचलित

थी। ने वैदिक काल में आर्य लोग उनसे घृणा करते थे, पर पीछे उनके वंशजों ने स्वयं उनकी वह पूजा अपना ली।

देवतात्रों की तृति यज्ञ में त्राहुति या बिल पाने से होती । दूध घी त्रानाज मांस त्रीर सेमलता के रस की त्राहुतियाँ दी जातीं। पाराणिक त्रानुश्रति है कि राजा वसु चैद्योपरिचर (७८वीं पीटी) के राज्यकाल में त्र्यर्थात् वैदिक काल के ग्रन्त से २॥—३ सी वर्ष पहले ऋपियों का एक सम्प्रदाय उठा जिसका यह मत था कि यज्ञ में मांस के बजाय त्रान की ही त्राहुति दी जाय। वह सम्प्रदाय यज्ञों के कर्मकारण्ड त्रीर तप की त्रपेचा भक्ति को त्राधिक ग्रन्छा कहता था। उसे एकान्तिक धर्म कहा गया. क्योंकि एकाग्र भक्ति की बात उसमें सुख्य थी।

पीछे के ब्रतान्तों में इस मार्ग को सात्वत विधि कहा गया है श्रौर इसके साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षण के पुत्र प्रयुम्न श्रौर प्रयुम्न के पुत्र श्रानिरुद्ध का नाम जुड़ा है। सत्वन्त कृष्ण का पूर्वज था (६५६ी पीढ़ी में), उसके वंशज सात्वत कहलाते थे। प्रतीत होता है कि वसु के जमाने में जो श्राहिंसा-भक्ति-प्रधान एकान्तिक धर्म पहलेपहल उठा, उसे वासुदेव कृष्ण श्रौर उसके भाई ने श्रपनाया, जिससे सात्वतों में वह बहुत चल गया। तो भी वैदिक काल में श्रायों का धर्म यज्ञ-प्रधान ही रहा।

देवताओं के अतिरिक्त पितरों का भी तर्पण किया जाता जो श्राद्ध कहलाता । अनुश्रुति के अनुसार श्राद्ध पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि (३१वीं पीट्री) के बेटे निमि ने चलाया था । वैदिक काल से ही आयों में मृतक को जलाने, पर बच्चे के शव को दक्तनाने की प्रथा थी।

यज्ञों का आडम्बर पिछले वैदिक काल में बढ़ता गया। धनी लोग बड़े बड़े यज्ञ पुरोहितों से करवाते। इससे पुरोहितों की विशिष्ट श्रेग्ी खड़ी हो गई।

<sup>ां</sup> परन्तुं देखिए विधुशेखर भट्टाचार्य (१९३४)—भारतीय अनुशीलन यन्थ १ ए० २२-२२। उनका मत है कि शिश्नदेव का अर्थ केवल कामुक है

#### § ६. वैदिक काल का समाज

#### क. समाज में स्त्री-पुरुष

विवाह संस्था के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। अनुश्रुति में एक जगह उसकी स्थापना का श्रेय दीर्घतमा ऋ वि को दिया गया है, दूसरी जगह श्वेतकेत श्रौहालिक को जो महाभारत युद्ध के चार पीढ़ी पीछे हुआ। वास्तव में उसकी स्थापना दीर्घतमा ने ही की, श्रौर श्वेतकेत ने उसकी शिथिलता को हटा कर उसे फिर सहट किया, यह प्रतीत होता है।

श्रायों के विवाह का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं उसमें युवक युवितयों के पिरपक श्रायु में ही विवाह होने की प्रथा दिखाई देती है। कन्याश्रों श्रीर स्त्रियों को समाज में पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बँटातीं। स्त्रियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्ता पाने अह्मचर्य धारण करने में स्वतन्त्र होतीं, श्रीर वैसी शिक्ता से उन्हें पित खोजने में सुविधा होती। श्रानेक स्त्रियाँ ब्रह्मवादिनी श्रीर ऋषि भी होतीं।

युवकों युवितयों को अपना संगी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता थी। सामाजिक समागम और विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर पिरचय और प्रेम में फँसने के भरपूर अवसर मिलते। मय अर्थात् जवाँ मर्द का योषा अर्थात् युवती के तई अभ्ययन और अभिमनन—पीछे ण्डना मनाना रिभाना—कल्याणी युवितयों के साथ मर्यों का मोद और हर्ष करना समाज में साधारण बातें थीं। सभाओं और ग्राम-जीवन के अन्य समागमों के अतिरिक्त वसन्त ऋतु में समन नाम के उत्सव होते जिनमें नाच-गान युडदीड़ और कीडाएँ होतीं। योषाएँ उन समनों में सजधज कर आर्ती। उनमें प्रायः कुमारियाँ अपने लिए वर पा जातीं। माता पिता भाई-वन्धु अपनी वेटियों और बहनों को सिंगारने-सँवारने और अनुकृल वर खोजने में पूरी सहायता देते। जो अभागी कन्याएँ अश्रातृका होतीं उन्हें इसी कारण प्रगल्भ बनना पड़ता। वे प्रायः भड़कीले लाल कपड़े पहन कर समाओं में सम्मिलत होतीं और युवकों का ध्यान अपनी और खींचतीं।

राजपुत्रियों के स्वयंवर तो बड़े उत्सव ही बन जाते थे।

वैदिक आयों में युवकों युवितयों का मिलना जुलना जैसे स्वस्थ और खुले दंग से होता, वैसा ही उनका विवाह का आदर्श उज्ज्वल और ऊँचा था। साम्मनस्य अर्थात् एक मन का हो कर रहना उसका तस्य था। तो भी विवाह पत्थर की लकीर न होता। विधवाएँ देर तक विधवा न रहतीं, उन्हें फिर विवाह करने में रकावट न थी। दहेज की प्रथा भी थी और शुलक ले कर लड़की देने की भी। किन्तु इन प्रथाओं की शरण उन युवितयों और युवकों को लेनी पड़ती जिन्हें स्वामाविक रोति से अपना साथी या संगिनी पाने में सफलता न होती।

#### ख. सामाजिक ऊँचनीच

वैदिक काल के भारतीय समाज में सबसे बड़ा वर्ग भेद आर्थ छोर दास का था। दास वास्तव में आयों से भिन्न व्वंशों के छोर भिन्न वर्ण अर्थात् रंग के थे। वे विजित जाति के थे। उनकी भाषा या भाषाएँ भी आयों की भाषा से भिन्न थीं। आज के भारतीय समाज में अनेक आर्थ अनार्थ जातियाँ छुल मिल चुकीं और एक दूसरे की भाषा अपना सुकी हैं। उस काल में उनका व्वंशीय अन्तर स्पष्ट दिखाई देता था। उदाहरण के लिए उत्तर वैदिक काल तक के वाद्याय में चंडाल नाम एक विशिष्ट जाति का है, जिसकी अपनी भाषा थी। आयों और अनायों के बीच सम्बन्ध वैदिक काल में भले ही खुरे माने जाते, तो भी होते रहते थे। अनुश्रुति में राज्ञ्ज्ञों निषादों आदि के साथ आयों के सम्बन्ध होने के बहुत हष्टान्त हैं।

विवाह-संस्था स्थिर हो जाने के बाद भी उत्तर वैदिक काल में रामा अर्थात् रखैल रूप में अनार्थ स्त्रियों को रखने का काफी चलन रहा; यहाँ तक कि वे 'रमण के लिए' रक्खी जाने वाली स्त्रियाँ चूँकि कृष्णजातीय होतीं इससे राम का अर्थ काला हो गया (निस्क १३. १२. २)।

त्रार्थ और दास के भेद के अतिरिक्त वैदिक काल में कोई जाति-भेद या वर्ण-भेद न था। वर्ण और जाति शब्द तब अपने ठीक अर्थों में प्रयुक्त होते थे, श्रीर वर्ण दो ही थे ( उभी वर्णों ऋक् १.१७६.६)। समाज के विभिन्न वर्गों को जाति या वर्ण कहने की प्रथा तब तक नहीं चली थी, श्रीर समाज में वर्गों की ऊँचनीच बहुत ही थोड़ी थी।

रथी श्रीर महारथी की प्रतिष्टा साधारण पदाित योद्धा से स्वभावतः जँची होती। रिथयों के चित्रय परिवार विशा का ही श्रंश थे, तो भी विशा के साधारण लोगों (वैश्यों) से वे अपने को कुछ ऊँचा मानते। वैश्य का श्र्य ही था विशा में का साधारण व्यक्ति, जनसाधारण। समाज में वैश्यों अर्थात् जनसाधारण की श्रापेद्धिक प्रतिष्टा कितनी थी यह समभने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि वैदिक राज्यसंस्था में विशा ही सब कुछ थे।

रथियों या च्रियों में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उनके व्यक्ति राजन्य कहलाते श्रोर वे साधारण रथियों या च्रियों से भी ऊँचे माने जाते । उधर यज्ञों का किश्यकलाप बढ़ने के साथ पुरोहितों का पृथक वर्ग बनने की प्रमृत्ति हुई । विद्या श्रोर ज्ञान की खोज में लगने वाले श्रोर श्रपने जीवन जंगलों के श्राश्रमों में विताने वाले ब्राह्मण लोग भी एक वर्ग से हो गये । यह थोड़ा बहुत वर्ग भेद उस काल में दिखाई देता था, पर इसके होने पर भो सब श्रायों में परस्पर खानपान श्रोर विवाह सम्बन्ध खुला चलता था । सभी सजात विशा थे श्रोर समानी प्रपा सह वो श्रमभागः ( श्रथर्थ ३.३०.६ )—तुम्हारा पीना श्रोर खाना साथ हो—यह उनकी मावना थी।

### §७. ग्रायों का ग्रभिजन

श्रार्य भाषाश्रों का परिवार भारत के बाहर भी दूर दूर तक फैला हुश्रा है इसका उल्लेख हो चुका है। इन भाषाश्रों के प्राचीन रूपों की सगोत्रता बहुत स्पष्ट है। वैदिक संस्कृत, पूर्वी ईरान की पह्नवी श्रीर पच्छिमी की पारसी, प्राचीन तुर्की की हत्ती या खत्ती, यूनानी, इतालिया की लातीनो, पच्छिमी युरोप की केल्स, मध्य युरोप की जर्मन, पूर्वी युरोप की केल्स, मध्य युरोप की जर्मन, पूर्वी युरोप

की स्लाव और प्राचीन मध्य एशिया की शक गुरुगर ऋादि भाषाएँ एक ही मूल भाषा की शाखाएँ थीं। इन भाषाओं में से कद्यों के बोलने वाले ऋपने को ऋार्य कहते थे। ऋार्यावर्त के ऋार्यों की तक प्राचीन ईरानी ऋपने को ऐर्य कहते, जिससे उनके देश का नाम ऐर्यान हुआ जो धिस कर ईरान बना। उसी प्रकार ऋायलँग्ड के केल्स भाषी ऋपने देश को ऋब तक ऐरे कहते हैं।

इन भाषात्रों के बोलने वालों का प्राचीनतम समूह संवयन भी एक सा था। वैदिक त्रायों के जैसे 'जन' थे, वेसे ही प्राचीन ईंगानियों, यूनानियों, इतालिवयों त्रादि के भी, श्रीर थे भी उन्हें जन ही कहते थे। इन विभिन्न जातियों की श्रारम्भिक देवकल्पना भी एक थी। वेदिक देवता ग्रीस् (श्राकाश) श्रीर यूनानियों का जेउस एक ही थे, उसी प्रकार वैदिक सोम श्रीर ईरानी होम, इत्यादि। श्रामे चल कर वह कल्पना विभन्न रूपों में पल्लित हो गई, पर मूल सब का एक ही था। इन सभी जातियों की भाषात्रों में पालत् पशुश्रों के नाम श्रीर कृषि सम्बन्धी शब्द भी समान हैं, जिससे सिद्ध होता है कि जब इन जातियों के पूर्ण एक इर रहते थे तभी पशुपालन श्रीर श्रारम्भिक कृषि की गंजिल तक पहुंच चुके श्रीर बुड़सवारी में श्रम्थस्त हो चुके थे।

यों यह प्रकट है कि एक मूल आर्य कृष्टि थी और कि नैदिक कृष्टि के बहुत से तत्त्व उस कृष्टि के थे। उस मूल आर्य कृष्टि का निकास कहाँ किस परिस्थिति में हुआ, अर्थात् आर्यों के पूर्वज मूलतः कहाँ रहते थे, यह बड़ी समस्या है।

जहाँ किसी के पूर्वज रहते रहे हों, संस्कृत में उस स्थान की उसका अभिजन कहते हैं। आज से ६०-७० वर्ष पहले यह बात मान ली गई थी कि आयों का अभिजन मध्य एशिया में था, जहाँ से उनकी कुछ शाखाएँ युरोप चली गई, एक ईरान गई और एक अभगानिस्तान हो कर भारत उतरी। पूर्वी अफगानिस्तान की निर्यो कुमा (काबुल), कुमु (कुर्रम) और गोमती (गोमल) का तथा पिन्छिमी गन्धार की

सुवास्तु (स्वात) का ऋग्वेद में उल्लेख है; उसी प्रकार रावी के तट पर राजा सुदास की दस राज्यों से लड़ाई का जिन दस में से एक पक्थ ऋर्थात् पख्तून या पटान लोग भी थे। सुदास की रावी पर वह लड़ाई उक्त मत के अनुसार आयों के पंजाब से पूरब बढ़ाव को सूचित करती है।

मध्य एशिया श्रिभिजन वाला मत विद्वानों ने बाद में छोड़ दिया, क्योंकि युरोप में श्रायों के चिह्न बहुत पुराने पाये गये। तो भी भारत में उत्तरपच्छिम से श्रफगानिस्तान के रास्ते श्रायों के श्राने की बात को श्रभी तक श्रधिकतर विद्वान मानते हैं।

भारत के भाषाविवेचकों के मत से आर्य भाषावंश की आर्यावर्ती शाखा की भीतरी उपशाखा का एक केन्द्र वर्ग है, एक पहाड़ी वर्ग । केन्द्र वर्ग में हिन्दी, पंजाबी (केवल पूरवी पंजाबी), राजस्थानी और गुजराती हैं। भीतरी उपशाखा के पूरव दिक्खन और उत्तरपिन्छिम बाहरी उपशाखा की भाषाएँ बँगला उड़िया मराठी सिन्धी हिन्दकी आदि हैं। केन्द्र वर्ग की भी केन्द्रीय भाषा हिन्दी है, और उसके केन्द्र में खड़ी बोली और वजभाखा। अनुम्वेद की भाषा उसी प्रदेश में बोली जाती थी जिसमें आज खड़ी बोली। अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आयों का आना मानने वालों को इस बात की व्याख्या के लिए कि आर्यावर्त्ती वाणी का केन्द्रीय रूप उत्तरपिन्छम में न हो कर सरस्वती-यमुना-गंगा काँठों में कैसे है, क्विष्ट कर्मनाएँ करनी पड़ती हैं।

पौराणिक अनुश्रुति की विवेचना के बाद श्री पार्जीटर ने कहा कि वह अनुश्रुति ठीक सरस्वती यमुना गंगा काँठों से ऐळों का चारों तरफ फैलना दिखाती है। रूवीं, रहवीं पीढ़ी के बाद से गन्धार के ऐळों की शाखाओं द्वारा पिंच्छमी देशों में जा कर राज्य स्थापित करने की बात भी उसमें है। सुदास अनुश्रुति के अनुसार उत्तर पंचाल का राजा था। उसकी रावी तट पर पंजाब अफगानिस्तान के अनेक राजाओं से लड़ाई उत्तरपिंच्छम से आयों का आना किसी प्रकार स्चित नहीं करती। यों अनुश्रुति से प्रकट होता है आर्य भारत में उत्तरपिंच्छम से नहीं आये।

उत्तरपच्छिम से भारत में ग्राने वाले जन-प्रवाह एक बार भारत के मैदान में पहुँचने के बाद हिमालय के भीतर आ़खानी सें नहीं घुसते l किन्त हिमालय के मध्य और पिछमी भाग में महा-हिमालय शृंखला श्रीर उसके पार तक भी श्रायों की बस्ती है, श्रथवा उन प्रदेशों से श्रायों का परिचय प्राचीनतम काल से है। कश्मीर की पूरवी सीमा पर हिमालय के भीतर की मरुद्र धा ( मरुवर्द्धान ) नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है; उसी प्रकार पञ्छिमी गन्धार की हिन्दकोह से उतरने वाली सुवास्तु (स्वात ) का । यों उन दोनों निदयों के बीच के पन्छिमी हिमालय के भीतरी प्रदेश वैदिक काल से आयों के परिचित थे। किन्नरों के देश, गढ्वाल की मन्दाकिनी ब्रालखनन्दा भागीरथी ब्रादि नदियों, एवं कैलाश पर्वत ग्रौर मानस सर का उल्लेख प्राचीनतम अनुश्रति में है। पुराणों के भूवर्णन में अनेक युगों के चित्र मिल कर घिचांपच हो गये हैं, तो भी उसके विभिन्न कालों वाले ऋंशों को छानबीन कर ऋलग किया जा सकता है। पौराणिक भूवर्णन का सब से पुराना चित्र वह है जिसमें इळावृतवर्ष हरिवर्ष ग्रादि का विवरण है, ग्रीर वह चित्र मध्य श्रौर पन्छिमी हिमालय तथा मध्य एशिया के देशों का प्रतीत होता है। भारतीय इतिहास का पिछला कोई युग ऐसा नहीं है जिसमें भारत से कैलाश-मानस प्रदेश में भारतीयों के जाने का उल्लेख हो। किन्तु उस प्रदेश की चर्चा हमारे बांब्यय में प्राचीनतम काल से है।

श्रायों का त्राभिजन भारत में ही रहा हो त्रार यहीं से वे ईरान श्रोर युरोप तक फैले हों, सो निश्चय से नहीं हो सकता । कारण कि एक तो भारत का प्राचीनतम वाड्यय उन्हें पशुपालक श्रीर कृपक दशा में प्रकट करता है, दूसरे, उत्तर भारत का मैदान श्राज से प्रायः दस हजार वर्ष पहले तक मनुष्य के रहने योग्य न था, जब कि युरोप में श्रीर विशेष कर दिक्खनी रूस श्रीर कारपी सागर के पूरव श्रश्काबाद के मैदान में नवाश्मी कृष्टि के ऐसे श्रवशेष मिले हैं जो उनके साथ पाई गई खोपड़ियों से श्रार्य न्वंश के सिद्ध होते हैं, श्रर्थात् युरोप श्रीर मध्य एशिया में

ऋार्य लोग नवाश्मी काल से विद्यमान थे । † पामीर से ठेठ चीन की सीमा तक तारीम और लोपनौर के काँठों में भी हमारे इतिहास के मध्य काल तक ऋार्य जातियाँ ही रहती थीं । इस पूर्वी मध्य एशिया के ठीक दिक्यन तिब्बत का पठार है जो खुला और विस्तृत चरागाह है । पशु-पालक गिरोहां का पूर्वी मध्य एशिया से पिन्छिमी तिब्बत के पठार पर चढ़ श्राना कठिन नहीं है ।

उक्त सब बातों को देखते हुए हमें यह मानना चाहिए कि मूल आर्थ कृष्टि का विकास भारत के बाहर किसी देश में ही हुआ, और कि आयों की एक शाखा पूर्वी मध्य एशिया से नई चरागाहों की खोज करती पिन्छमी तिब्बत चढ़ी और कुछ काल पीछे उसके दिक्खन छोर पर पहुँच कर लग० २००० ई० पू० में हिमालय के नीचे उतरने लगी। हिमालय के भीतर भीतर वह कश्मीर तक फैल गई, तथा गंगा यमुना सरस्वती काँठों में उतर कर वहाँ से भारत के मुख्य भाग में अगले डेट हजार वर्ष में धीरे धीरे फैलती रही। इस अविध में यहाँ उसने अपनी विशिष्ट कृष्टि का विकास किया। सरस्वती काँठे से गन्धार तक पहुँचने के

देखिए अ० अ० सेमेनोफ (१९२५)—पाम्यात्निक आरियस्कोय कुल्तुरि एक्नेन्देय आर्ज़िई (मध्य परिया में आर्थ कृष्टि के अवशेष), अभृश्येस्त्भा ल्दा ईज़ चेनिए ताजिकिस्ताना ई इरानस्किख नारोदनस्तेय जा एमो प्रदेलामि (ताजिकिस्तान-ईरान-सीमा-पारीख-आर्थ-जनता-अध्ययन-सभा) द्वारा ताशकन्द से १९२५ में प्रकाशित 'ताजिकिस्तान जबनिक स्तातेय' (ताजिकिस्तान—निवंधों का संग्रह) शीर्षक रूसी लेख-संग्रह से पृथक् मुद्रित । इस लेख के अनुवाद के लिए में अपने मित्र श्री सुरेशचन्द्र सेनगुप्त का कृतज्ञ हूँ । प्रो० सेमेनोफ के इस लेख में नवाश्मी काल से पिछले मध्य युग तक के मध्य पश्चिया के आर्थ अवशेषों की विशश् पर्यवेक्षा और वहाँ की अनेक प्रसिद्ध मुस्लिम इमारतों के पुराने आर्थ अशों का दिग्दर्शन है। यह पर्यवेक्षा और दिग्दर्शन सन् १९२५ के हैं जब कि मध्य पश्चिया की आर्थ कृष्टि का अध्ययन करने वाली सोवियत-संव की इस सभा ने अपना कार्य आरम्भ ही किया था। पिछले तीस बरस में इसने जो और कीमती खोजें की होंगी उनका भारत के आर्थ-कृष्टि-अभिमानी श्विक्षित वर्ग को कुछ भी पता नहीं है।

बाद इसकी कुछ छोटी शाखाएँ वहाँ से पन्छिम भी गईं।

# § ८. वैदिक स्रार्यों के विदेश-सम्पर्क

भारत की वैदिक कृष्टि के विकास-काल में पिन्छुमी एशिया श्रीर उत्तरपिन्छमी ग्राफ़रीका में ग्रानेक सभ्य राष्ट्र थे। फ़ारिस ख़ाड़ी में मिलने वाली तिप्रिस ( दजला ) श्रौर उफातुस ( फरात ) निदयों के काँठे में. जो ब्राव ईराक कहलाता है, लग० ३५०० ई० पू० से दो बह्तियाँ थीं, जिन्हें वहाँ बाद में स्राने वाले बाबिली लोग शुमेर स्रोर स्रक्काद कहते थे। शुमेर-ग्रक्कादी या शुमेरी लोग किस नृवंश के थे सो नहीं जाना जा सका। तो भी यह निश्चित है कि वे सभ्य लोग थे ख्रौर ख्रनेक शिल्प जानते थे। बाइबल के पूर्वार्ध में जो देवगाथाएँ हैं वे भी उन्हों की हैं। पीछे उसी प्रदेश में खल्द श्रोर फिर लग॰ २५०० ई० पू० में बाबिल नामक बस्ती बसी । बाबिली लोग निश्चय से ह्योर खल्दी भी सम्भवतः सामी या शेमी वंश के थे। वे दोनों मिल कर एक हो गये ऋौर उन्होंने ऋपना साम्राज्य स्थापित किया । लग० २२५० ई० पू० में बाबिलियों ने तिग्रिस के पिन्छमी तट पर ऋश्शुर नामक बस्ती ऋपने देवता ऋश्शुर के नाम पर बसाई । वहाँ के अश्शुर लोग वास्तु-कला अर्थात् भवन-निर्माण शिल्प में प्रसिद्ध हो गये। लग० १३०० ई० पू० में ऋश्शुर के राजा शाल्मनेसर ने बाबिली साम्राज्य को जीत लिया, तब से वह अप्रशर साम्राज्य कहलाने लगा ।

लग॰ २२०० ई॰ पू॰ से ६०० ई॰ पू॰ तक श्राधुनिक तुर्की में हत्ती या खत्ती लोगों का राज्य श्रानेक उतार-चढ़ावों के बीच रहा। वे लोग श्रार्य वंश के थे।

नील नदी के उद्गम-प्रदेश हब्श देश में लग० २२०० से १८०० ई० पू० तक कुश लोगों का राज्य रहा।

विद्वानों का कहना है कि वेद में स्त्रनेक जादूरोने की बातें स्त्रीर मन्त्र-तन्त्र बाबिलियों स्त्रीर खिल्दयों से लिये हुए हैं। बाल गंगाधर टिळक

ने ऋथवंवेद के ऋनेक शब्दों का खल्दी मूल दिखाया था। इसी प्रकार वेद के ज्यौतिष कालगण्ना ऋौर सृष्टि-प्रलय-विषयक कुछ विचारों की भी खल्दी विचारों से ऋभिन्नता प्रतीत होती है।

वाबिलियों का एक उपनिवेश ऋाधुनिक फिलिस्तीन के स्थान पर था जिसे वे कानान कहते थे। यूनानी वहाँ के लोगों को फोइनिकोई कहते थे, ऋौर उनके देश को फोइनिके जिसका ऋर्थ है लाल। वे लोग एक प्रकार के सुन्दर लाल कपड़े का व्यापार करते थे, इससे यूनानियों ने उनका वह नाम डाला। उस यूनानी नाम का लातीनो रूपान्तर था पूनि, और ऋाधुनिक युरोपी रूपान्तर है फिनीचिया या फ़िनीशिया।

फोइनिकोई या पूनि लोग प्राचीन जगत् में प्रसिद्ध नाविक श्रौर व्यापारी थे। वेद में जो श्रसुर शब्द है वह बाविली खल्दी श्ररशुर लोगों का सूचक है। श्रसुर पिएयों का वेद में श्रनेक बार उल्लेख है। वे निश्चय से वही फोइनिक या पूनि लोग हैं। पिए का श्रर्थ ही वैदिक भाषा में व्यापारी हो गया श्रोर हमारा विएज् शब्द उसी से बना। भारत के पिछले ज्यौतिप अन्थों में मय श्रसुर को ज्यौतिप का पहला श्राचार्य बताया गया है। हमारी श्रनुश्रुति में मयासुर को बड़ा वास्तु-विशारद भी माना गया है। ज्यौतिषी वैंकटेश बापूजी केतकर ने दिखाया है कि खिल्दयों ने पहले भारतीयों से श्रारम्भिक ज्यौतिष सीखा, फिर उन्होंने ज्यौतिष में बड़ी उन्नित की श्रौर भारतीयों ने उनसे वह ज्ञान लिया।

नील नदी के उद्गम-प्रदेश को पुराणों में कुशद्वीप कहा है । कुशों का राज्य वहाँ जब था उसी युग का वह नाम होना चाहिए । कुशद्वीप का पुराण में जो विवरण है उसी से पथदर्शन पा कर ब्राधिनक युग में कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज निकाला । यों हब्श देश ( ब्राबीसीनिया ) के साथ लग० २००० ई० पू० से भारतीयों का सम्वर्क सिद्ध होता है ।

पिन्छिमी एशिया के मित्तानि नामक राष्ट्र के राजाओं श्रीर खत्ती राजाश्रों का पुराना सन्धिपत्र मिला है जिसमें इन्द्र वरुण नासत्य श्रादि वैदिक देवतात्रों को साची बनाया गया है। नासत्यों वेद में श्रश्विनों का पर्याय है। मित्तानि राजात्रों की लग० १४०० ई० पू० की मिस्न के राजात्रों से चिट्टीपत्री मिली है। उसमें मित्तानि राजात्रों के नाम त्रार्यावर्ती से हैं, जैसे दशरत्य। पौराणिक त्रानुश्रुति में गन्धार से ऐत्यों की शाखात्रों के पिन्छम जाने की जो बात है उसकी इससे पुष्टि हुई है।

श्चरव के पिन्छमी तट के यमन प्रदेश को प्राचीन काल में शेवा कहते थे। लग० १२०० ई० पू० की शेवाई लिपि श्रोर तभी की हब्स देश की लिपि में ब्राह्मी लिपि की सी मात्रापद्धित श्रोर श्चन्य वातें हैं। श्चनेक लिपि विज्ञों ने उनके ब्राह्मी मूलक होने का श्चनुमान किया था। वह श्चनुमान श्चाज से पौनी शताब्दी पहले से हमारे सामने हैं। पर हमारे देश में श्चपने इतिहास की जैसी उपेन्ना — मूल स्रोतों का श्चरपयन न कर केवल श्चेंग्रेजी ग्रन्थों की बातें दोहराने की जैसी श्चादत — है, उसके फलस्वरूप किसी भारतीय विद्वान् ने इस महत्त्वपूर्ण संकेत को ले कर इस विषय की जड़ तक खोज नहीं की।

शतपथ ब्राह्मण् में जलस्नावन की जो कथा है वह ब्राविली-मूलक है। वास्तव में वह जलस्नावन बाबिल की ऐतिहासिक घटना है।

इस प्रकार वैदिक श्रौर उत्तर वैदिक काल में श्रार्थावर्त्त के पिन्ह्यमी देशों के साथ सम्पर्क के श्रौर उन देशों के साथ कृष्टि के श्रादान प्रदान के यथेष्ट प्रमाण हैं।

# §९. मुत्रन जो दड़ो श्रोर वैदिक रुष्टि

हमारे अपने देश में सिन्ध के लारकानो जिले के मुत्रम जो दड़ो \*

<sup>\*</sup> बस्ती के खँडहरों के दब जाने से बनी ढेरों को प्रयाग की बोली में भीटा कहते हैं। उसी को भोजपुरी में भीट या डीह, पिन्छमी पंजाब में भिड़ था ढेरी, पूर्वी पंजाब में थेह और सिन्धी में दड़ो कहते हैं। मुश्रन जो दड़ो उस भीटे वा ठीक स्थानीय नाम है और उसका श्रर्थ है मुश्रों का श्रीटा। श्रंप्रोज़ी का श्रन्धानुसरण करने बालों ने उसे ''मोहेंजो दारों' बना रक्खा है।

नामक स्थान, रावी के निचले काँठे के हड़पा नामक कस्बे, कलात पठार के नाल नामक गाँव तथा अन्य कुछ स्थानों की खुदाई से लग० ३००० ई॰ पू॰ की पुरानी कृष्टि के ग्रवशेष मिले हैं।

मुख्रन जो दड़ो में एक नगरी के ख्रवशेष हैं जिसकी इमारतें ईंट श्रीर पत्थर की थीं श्रीर जिसके मकान नालियाँ गलियाँ श्रीर बाजार बड़े सिलिंसिले रो बने थे। वहाँ के लोग गेहूँ की खेती, कपास के कपड़े बनाना श्रोर लिखना भी जानते थे। उस नगरी के खँडहरों में बाट भी पाये गये हैं जो क्रमशः एक दूसरे से दूने तोल के हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग गणित भी ग्रन्छा जानते ग्रौर वाणिज्य-व्यापार करते थे। वहाँ जो रत्न भिले हैं उनसे वहाँ के लोगों का दूर दूर तक वाखिज्य सिद्ध होता है—वैरूर्य का एक भेद हकीक (ग्रंग्रेज़ी-ग्रगेट) जिसका निकटतम उद्भव भरुच के पास रतनपुर में या फारिस खाड़ी पर या यमन में था, अश्म-सार या यशव ( ग्रं०-जेड ) जो ग्राफगानिस्तान ईरान मध्य-एशिया या बरमा में होता है, राजवर्त या लाजवर्द ( ग्रां॰-लापिस लाजली ) जो बद्ख्याँ में होता है, ज्योतिरस ( ग्रां-जल्पर ) जो दक्किनभारत में होता है. ग्रोर जहरमोहरा ( ग्रं०-सर्पेंटाइन ) जो मैसूर के सिवा कहीं नहीं होता । वहाँ से जो हिंगयार निकले हैं वे सब तांवे ख्रीर पत्थर के हैं: लोहे का पता वहाँ के लोगों को न था। ग्रन्य कई जानवरों से परिचित होते हुए भी वे घोड़े को न जानते थे। कला की रुचि भी उनमें थी। लिंगपूजा ग्रोर योगाभ्यास उनके धर्म-कर्म में सम्मिलित थे।

इस कृष्टि का वैदिक कृष्टि से क्या कोई सम्बन्ध था ?

सिंघ काँ ठे की इस कृष्टि की सुमेरी कृष्टि से ग्रानेक बातों में समानता है ग्रोर यह ग्रानुमान किया गया है कि २००० ई० पू० में सुमेरी कृष्टि पिन्छिमी एशिया से भारत के पिन्छिमी छोर तक फैली हुई थी। कपास का शान, लिंगपूजा ग्रोर घोड़े का ज्ञान न होना इस कृष्टि का वैदिक ग्रार्थ कृष्टि से भेद दिखाते हैं। घुडसवारी तो मूल ग्रार्थ कृष्टि का विशिष्ट लच्चण था। वैदिक भाषा में पीपल को ग्राश्वर्थ कहते थे, सो प्रकटतः इसीलिए

कि स्रायों के ग्राम या जस्थे यात्रा करते हुए रास्ते में प्रायः पीपल के पेड़ों के नीचे पड़ाव डालते स्रोर उन पेड़ों से उनके घोड़े बाँधे जाते।

दूसरी तरफ मुझन जो दड़ों की लिपि समात्रिक बासी सी लगती है। शेकोस्लोबािकया के बिद्वान हॉन्स्सी ने, जिन्होंने हत्ती लोगों का आर्थ होना पहलेपहल सिद्ध किया था, मुझन जो दड़ों की मुहरों के लेख पदनें और उनमें पौरािशक अनुश्रुति के अनेक नामों को चीन्हने का यत्न किया है। एक बंगाली बिद्वान ने हड़पा की ऋग्वेद ६.२७.५ में उल्लिखित हरियूपीया से अभिन्नता होने का समाब दिया है।

होंन्सी द्वारा किया हुआ उक्त लिपि का पाठोद्धार असिन्दग्ध और सर्वसम्मत नहीं हुआ। सच बात यह है कि जब तक वे लेख ठीक ठीक पढ़ न लिये जायँ और उनका अर्थ निर्विवाद रूप से निश्चित न हो जाय, तब तक इस बारे में कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती कि सिन्ध काँठे की वह प्राचीन कुष्टि किन लोगों की थी।

### §१०. उत्तर वैदिक स्रार्यावर्त्त-जनपदों का उदय

वैदिक काल में आर्यावर्त्त का विस्तार पक्थ श्रोर गन्धार से पूरव तरफ श्रंग श्रौर किलंग तक तथा दिक्खन तरफ विदर्भ तक था। उत्तर वैदिक काल में विदर्भ के दिक्खन श्रश्मक राष्ट्र का नाम पहलेपहल सुनाई देता है, जो मध्य गोदावरी काँठे में था। श्रश्मक श्रौर किलंग के बीच श्रौर उसके दिक्खन श्रन्थ, पुग्ड्र, शवर, पुलिन्द श्रौर मूचिक जातियों से आर्यों का सम्पर्क था। श्रम्भ श्राजकल के श्रान्ध्र देश से काफी उत्तर तक रहते थे—महानदी में दिक्खन से मिलने वाली तेल नदी पर उनकी राजधानी थी। मूचिक या मूषिक कृष्णा में मिलने वाली हैदराबाद की मूसी नदी पर थे।

गन्धार के उत्तर तरफ कम्बोज देश (बदख्शाँ-पामीर) का नाम भी पहलेपहल उत्तर वैदिक काल में सुनाई देता है।

इसी काल में आयों की राज्यसंस्था में भीतर भीतर बड़ा परिवर्तन

हो जाता है। जनों के वसने के स्थान जनपद कहलाते श्रीर राज्य श्रव जन के वजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगता है। जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पञ्चाल, चेदि, वत्स, श्रांग, श्रांसेन, श्रवन्ति, यौधेय, मद्र, शिवि, मालव, केकय, गन्धार श्रादि। किन्तु नाम वही रहते हुए भी भीतर से उनकी राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवर्तन हो गया। जानराज्य के बजाय श्रव वे जानपद राज्य बन गये। यद्यपि श्रव भी उन उन नामों के जनपदों में उनहीं उनहीं मूल जनों के वंशज मुख्यतः बसे हुए थे, तो भी लोगों ने श्रव सजातता की परवा करना छोड़ दिया। बाहर के लोग उन राष्ट्रों में पहले बहुत कम श्रा कर बसते श्रोर जो बसते वे कल्पित सजातता स्वीकार किये बिना राष्ट्र की प्रजा (विशः) न बन पाते थे। श्रव वैसी बात नहीं रही। जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय श्रीर उसमें भिक्त रक्खे वह सजात हो या न हो, श्रव उसकी प्रजा बन सकता था। जनपद में भिक्त का विचार उत्तर वैदिक काल के श्रन्त में पहलेपहल सुनाई देता है। धार्मिक श्रर्थ में उसी भिक्त शब्द का प्रयोग श्रीर पीछे होता है।

ऐतरेय ब्राह्मण के एक सन्दर्भ ( ८. १४ ) से यह पता मिलता है कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की राज्यसंस्थाएँ स्थापित हो गई थीं। उस सन्दर्भ का सार यह है कि पूरव के अर्थात् मगध आदि जनपदों के राजा अपंने को सम्राट् कहते, वहाँ साम्राज्य बनने की प्रवृत्ति थी। मध्यदेश के राजा राजा कहलाते, वहाँ साम्राज्य वये। पंजाब से सुराष्ट्र और विदर्भ तक अधिकतर संघराज्य थे। यह बड़े महत्त्व की सूचना है। हम देखेंगे कि लग० ८०० ई० पू० से यह जो प्रवृत्ति प्रकट हुई, सो प्राचीन काल के अन्त—लग० ५४० ई०—तक अर्थात् लगातार डेट हजार बरस तक बनी रही।

# §११. उत्तर वैदिक दार्शनिक और सामाजिक चिन्तन

उपनिषदों में ब्रार्यावर्त्त का दार्शनिक चिन्तन पहलेपहल प्रकट होता

है। मनुष्य क्या है, कहाँ से आया, मर कर कहाँ जायगा, इस सब सुध्य का अर्थ क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासाएँ उस युग में आर्यावर्त्त के मेधावियों को आतुर किये हुए थीं। कर्मकारिडयों के परम्परा-प्राप्त उत्तरों से उन्हें सन्तोष न होता था। वास्तव में यह नया चिन्तन यशों के कर्मकारिड में हुए अविश्वास से ही पैदा हुआ था। सवा एते अरहता यज्ञ- रूपा:—ये यज्ञ कच्चे बेड़े हैं (मुराडक उप० १.२.७) यह साचात्कार उस चिन्तन की जह में था।

सुध्रि के ग्रन्दर कोई चेतन शक्ति है जो उसे चलाती है यह उपनिषदों का मुख्य विचार है। उस शक्ति को वे प्रायः ब्रह्म कहती हैं। यज्ञों की पूजाविधि के बजाय वे नये ग्राचरण मार्ग का उपदेश देतो हैं। दश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनस्कता ग्रर्थात् मन के संकल्प की दृढता, शुचिता, वाणी त्योर मन का नियमन, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक् ज्ञान श्रीर विज्ञान इन सब उपायों से तथा समाहित होने ग्रार्थात ग्रात्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, उसमें लीन होने श्रौर उसकी उपासना श्रर्थात् भक्तिपूर्वक ध्यान से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है (कठ उप० २. २३; ३. ६-७, १३; प्रश्न उप० १. १५: मुएडक उप॰ १. २. ११: ३. १. ५)। मनुष्य का अन्तरतम जो आतमा-अर्थात् ग्रपना ग्राप—है, वह सब से प्रिय है, उस ग्रपने ग्राप की देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उसके दर्शन श्रवण मनन ग्रीर विज्ञान से यह सब (संसार) जाना जाता है। उस ग्रात्मा को चाहने वाले विद्वान् लोग पुनैपर्णा वित्तेषणा श्रीर लोकेषणा ( सन्तान धन श्रीर यश की लालसा ) से ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं (बृहदारएयक उप० १. ४. ८: २. ४. ५: ४. ४. २२ )। एक तरफ जहाँ यह उपदेश है कि "यह ग्रात्मा बलहीन को नहीं मिलता ग्रौर न प्रमाद से या तप के ग्रामाव से", वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि "यह श्रात्मा न प्रवचन से मिलता है, न मेथा से, न वहुत पटने से; जिसे यह वर लेता है वही इसे पार्रिकता है: उसके सामने

यह त्रात्मा त्रपने रूप को खोल देता है" (मुग्ड॰ २. २. २-४; कठ॰ २. २२)। इनमें से पिछले कथन में स्पष्टतः भक्ति का उपदेश है।

यह प्रचलित विचार है कि उपनिषदें ख्रद्धे तवाद का — अर्थात् इस जगत् में एक ही ब्रह्म है और यह जगत् उसी की अभिव्यक्ति है इस विचार का — उपदेश देती हैं। पर जैसा कि श्री रामकृष्ण गोपाल मंडार-कर ने लिखा था, "ध्यान से देखने से प्रकट होगा कि वे परमात्मा पुरुष स्थिट और उनके परस्पर सम्बन्धों के विषय में एक नहीं ख्रनेक सरिण्यों के विचारों का प्रतिपादन करती हैं।" उपनिषत् कालिक विचार बहुत स्वतन्त्र थे। ख्रात्मा का लगभग निषेध करने वाले मत भी उनमें हैं।" संसार को माया और एकमात्र ख्रात्मा की सत्ता मानना उपनिषदों का सार है यह मत स्पष्टतः भ्रान्त और " अनालोचक दृष्टि का सूचक है।"\*

स्थूल सुध्य श्रोर श्रानेक प्रकृति-शक्तियों के परे श्रोर श्रान्दर एक महान् चेतन शक्ति—श्रात्मा या ब्रह्म—है, यह सब उपनिषदों की विशेष श्रानुभूति, प्रायः सर्वसम्मत सार है। किन्तु सम्प्रदायबद्ध एकमार्गीय विचार उनमें नहीं है; वहाँ तो तत्त्वचिन्तन की श्रारम्भिक श्रस्फुट उड़ानें हैं।

इस दार्शनिक चिन्तन के ग्रांतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों ग्राँर उपनिपदों का सामाजिक चिन्तन बड़े महत्त्व का है। यह समभा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है, चार ऋण ले कर पैदा होता है—वह देवों का, ऋषियों का, पितरों का ग्राँर मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है (शतपथ ब्रा० १.७.२.१)। उन ऋणों के कारण उसके कर्त्तव्य उत्पन्न होते हें। मनुष्य ग्रपने पड़ोसी मनुष्यों का ऋणी है, ग्रांतिथ्य ग्रादि का धर्म निवाहने से उस ऋण को चुकाता है। देवों का ऋण यज्ञ से चुकता था, ऋषियों का ज्ञान का ऋण ग्रध्ययन से, पितरों का सन्तानजनन से। ऋणों की यह कल्पना स्पष्टतः मनुष्य को सामूहिक प्राणी रूप

<sup>\*</sup> रा० गो० भंडारकर (१९१३)—वैष्णविज्म शैविज्म ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स् (वैष्णव शैव श्रीर गौण धर्म-सम्प्रदाय ) पृ० १-२।

में देखती थी। ग्रौर उसकी दृष्टि में मनुष्य न केवल ग्रापने समकालिक समाज का प्रत्युत पूर्वजों का भी ऋणी था, ग्रौर चूंकि पूर्वजों का ऋण वंशजों के तर्दे चुकाया जाता था, इस कारण उसके वंशजों के प्रति भी कर्त्तव्य थे। पूर्वजों विद्यमान पीटी ग्रौर वंशजों को मिला कर राष्ट्र की एक ही परम्परा ऋणों ग्रौर कर्त्तव्यों की कड़ियों से जुड़ी हुई है, यह विचार भी इस कल्पना में स्वष्ट है। †

कुछ कुछ ऋणों के विचार पर श्राश्रम-व्यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का जीवन चार श्राश्रमों या पड़ावों में बाँटा गया था। पहले दो श्राश्रम—विद्यार्थीं श्रीर गृही—तो सर्वसाधारण के लिए थे; दूसरे दो—वानप्रस्थ श्रीर परिवाजक या भिन्नु—विशेष ज्ञानवान् लोगों के लिए। यह श्राश्रमों का विचार उत्तर वैदिक काल तक स्पष्ट परिपक्ष हो चुका था।

ब्राह्मण, च्रित्रिय, वैश्य, शृद्ध शब्द पिछले वैदिक वाड्यय से मिलने लगते हैं। इनमें से शृद्ध वे दास थे जो ब्रायों के समाज में निचले वर्ग के रूप में सम्मिलित हो गये थे। वे वस्तुतः ब्रायों से भिन्न जाति ब्रौर भिन्न वर्ण ब्रायांत्रं गं के थे, ब्रौर उनसे विवाह निपिद्ध था। वेश्य का ब्राय जनसाधारण था, ब्रौर ब्राह्मण तथा च्रित्रय जनसाधारण से कुछ विशिष्ट वर्ग रूप में दिखाई देते थे। उन वर्गों के पृथक् नाम होने का इससे ब्राधिक कुछ ब्रार्थ तब तक न था। वे जातें हरगिज न थीं, उनमें से एक वर्ग से दूसरे में जाना ब्राना सरलता से हो सकता था, ब्रोर उनमें विवाह या खान-पान के कोई प्रतिबन्ध न थे।

इस प्रकार का समाज विशेष कर मध्यदेश में था। पूरव श्रीर

<sup>ं।</sup> पछले विश्व युद्ध में जापान जब क्र्दा, तब बिलंन-स्थित जापानी राजवृत ने वहाँ भाषण देते हुए कहा कि श्राप जर्मन लोग श्रपनी भावी सन्तान की खालिर लड़ते हैं, हम जापानी श्रपने पितरों का ऋण चुकाने को जान देते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस भारतीय श्रादर्श को चरितार्थ करने में जापानी श्राज भारतीयों से कहीं श्रागे हैं।

उत्तरपिन्छिम में ग्रानेक वात्य जन-समुदाय थे जिनमें ब्राह्मणों का कोई विशिष्ट स्थान न था।

#### § १२. योग और सांख्य

पौराणिक श्रनुश्रुति के श्रनुसार दित्त्ण पञ्चाल के जिस राजा ब्रह्म-दत्त के मन्त्री सुवालक बाभ्रव्य पाञ्चाल ने शित्ता-शास्त्र का प्रण्यन किया था (ऊपर पृ० ५४-५६), उसी ब्रह्मदत्त ने श्रपने गुरु जैगीषव्य के उपदेश से योगशास्त्र की पहलेपहल रचना की। यों योगशास्त्र का श्रारम्भ महाभारत युद्ध से ८-६ पीटी पहले हुआ।

महाभारत-युद्ध के बाद तीसरी पीढ़ी में उद्दालक श्राहिए नामक विचारक हुन्रा, जिसका उल्लेख उपनिषदों में बार बार है। उसका बेटा श्वेतकेतु श्रौदालिक भी ब्रह्मवादी था। उससे श्रगली पीढ़ी में शाक-पूर्णि नामक वैयाकरण हुन्ना। फिर श्रगली पीढ़ी में श्रासुरि हुन्ना जिसका शिष्य पञ्चशिख था। या तो श्रासुरि के बड़े भाई का या पञ्चशिख का नाम किपल था।

श्रनुश्रुति के श्रनुसार किपल श्रादि विद्वान् श्रर्थात् पहला दार्शनिक था। उसका दर्शन सांख्य कहलाया, क्योंकि वह जड चेतन जगत् की सब सत्ताश्रों का संख्या बद्ध श्रीर श्रृंखला बद्ध विवेचन करता था, उसकी पद्धति में परिसंख्यान मुख्य बात थी।

यों भारत में दार्शनिक चिन्तन का त्रारम्भ महाभारत-युद्ध के सौ सवा सौ वर्ष पीछे हुन्रा। उस मूल सांख्य त्रौर योग में मुख्य विचार क्या थे इसकी भलक हमें त्रगले युग में मिलेगी। उपनिषदों के विचारों पर भी उनकी स्पष्ट छाप है।

<sup>\*</sup> त्रात्यों के निषय में देखिए याकोव विल्हेल्म् हाउग्रर (१९३४)—भारतीय श्रनुशीलन प्रन्थ १ ए० १३–२२।

#### अध्याय ५

# जैन बौद्ध मार्गों का उदय—महाजनपद युग

# § १. तीर्थंकर पाश्वं और वर्धमान महावीर

उपनिषदों में वैदिक कर्मकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। पर उपनिषदों वैदिक सम्प्रदायों की ही उपज थीं। उन सम्प्रदायों के बाहर वैसी प्रतिक्रिया और भी जोर से हुई। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वैदिक काल में ही मध्यदेश के पूरव और उत्तरपन्छिम अनेक ऐसे जन या राष्ट्र थे जो मध्यदेश के कुलीन ब्राह्मणों चित्रयों के ग्राचार का अनुसरण न करते थे। वे बात्य कहलाते, उनकी शिचा-दीचा की भाषा प्राकृत थी, वेशभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आयों वाले सब संस्कार न करते और ब्राह्मणों के बजाय अर्हतों (सन्तों) को मानते और कैत्यों अर्थात् समाधियों को पूजते थे।

जैनों की धारणा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महाधीर से पहले २३ श्रोर तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के मूल तत्वों का महाधीर के पहले जिन श्राईतों ने प्रचार किया, वही तीर्थंकर थे। बहुत से तीर्थंकरों के चृत्तान्त कल्पित कहानियों में उलभ गये हैं। पर ७५० ई० पू० के लगभग श्रर्थात् ठीक उपनिषत्काल में पार्श्व नामक तीर्थंकर का होना निश्चित तथ्य प्रतीत होता है। पार्श्व का पिता वाराण्सी का 'राजा' अश्वसेन था, श्रोर माँ का नाम वामा था। पार्श्व ने यह प्रचार किया कि श्राहिंसा सत्य श्ररतेय श्रोर श्रपरिग्रह धर्म के मुख्य लच्चण हैं।

सातवीं शताब्दी ई॰ पू॰ में उत्तरी बिहार में वृजियों का संध-राज्य था जिसके ७७०७ राजा माने जाते थे। उस शताब्दी के ग्रान्तिम भाग में वृजियों के ज्ञात्रिक कुल में एक राजा सिद्धार्थ हुआ। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी त्रिशला दोनों पार्श्व के अनुयायी थे। इनके दो बेटों में से छोटा वर्धमान था, जिसने तीस बरस की आयु में घर छोड़ प्रवच्या ली और फिर १२ बरस के भ्रमण और तप के बाद केवल्य (ज्ञान) प्राप्त किया। वर्धमान तब से अहत, जिन (विजेता), निम्नन्थ (बन्धनहीन) और महावीर कहलाने लगे और चौबीसवे तीर्थंकर माने गये। पार्श्व ने धर्म के चार लच्चण कहे थे; महावीर ने पाँचवें ब्रह्मचर्य पर भी बल दिया। महावीर का मार्ग अनीश्वरवादी और आचार मूलक है। उसके अनुसार मनुष्य को तप द्वारा जीवन सुधारना चाहिए।

#### §२. गौतम बुद्ध

वर्धमान महावीर के समकालिक गौतम बुद्ध थे, जिनके ५८६ ई॰ पू॰ में बोध प्राप्त कर सारनाथ में पहला उपदेश देने से मानव इतिहास में महान नई ज्योति उदित हुई । बुद्ध की जीवनी सुविदित है । महावीर के समान वे भी संघराज्य की प्रजा थे । कोशल के उत्तर आदि-विद्वान् किपल की स्मारक शाक्य संघ की राजधानी किपलवास्तु में जन्म ले कर, गृहस्थ जीवन के अनुभव के बाद २८ बरस की आगु में घरबार छोड़ वे सत्य और कल्याण की खोज को निकले, और निरर्थक कर्मकागड़, दार्शनिक वादों और इच्छु तप में उसे कहीं न पा कर, छः वरस भटकने के बाद उन्होंने यह बूभा कि मनुष्य को "दो अन्तों (किनारों सीमाओं) का सेवन नहीं करना चाहिए । वे दो अन्त कौन से हें ? एक तो यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन आम्य अनार्थ और अनर्थकर है, और दूसरा शरीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनार्थ और अनर्थक है । इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत (ठीक रास्ते पर चले बुद्ध ) ने मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम मार्ग ) को ग्रहण किया है जो ऑल खोलने वाली और ज्ञान देने व ली

#### है" (महावग्ग १. १)।

गौतम बुद्ध की वह मध्यमा प्रतिपदा कोई नया बाद नहीं थी। बुद्ध के शब्दों में वह पोराणक पण्डिता (पुराने पण्डितों ) का ही मार्ग था जिसे ब्राडम्बर ब्रोर ढोंग ने लिपा लिया था। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य का कल्यारा न बनावटी कर्मकाएड में है, न कोरे वादां में छोर न शरीर को सुलाने में । उस युग के बाह्य ए कर्मकाएड में उलके थे, स्रौर बहुत से नये पन्थ (तित्थिया) चल पड़े थे जो प्रायः विवादों में उलके रहते थे ( सुरानिपात ३८१, ३८३ )। बुद्ध ने कहा इन तीनों उलभतों से बच कर जीवन को सरल और सच्चा बनाना ही ठीक रास्ता है। उस सरल कर्तव्य-मार्ग को बुद्ध ने आर्थ अष्टांगिक मार्ग कहा, जिसके द्याठ द्यंग हैं-सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वार्गी, सम्यक् कर्म, सम्यक् ब्राजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति ब्रीर सम्यक् समाधि-ठीक देखना समभना, ठीक इरादा करना, उसके बाद ठीक बोलना ख्रौर ठीक करना, ठीक प्रकार से ख्रपनी जीविका चलाना, उसके लिए ठीक उद्यम करना, श्रीर इस सब के फल-स्वरूप ठीक विचार श्रीर ठीक ध्यान करना । इस प्रकार के सम्यक् जीवन वाला व्यक्ति निर्धन हो चाहे ऋपट्, वह बड़े बड़े यज्ञ ऋोर शास्त्रार्थ करने वालों से ऋधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का यह धर्म सब मार्गों से निपुरा स्त्रोर सुख (समभदारी का त्रीर सरल) है (सु॰ नि॰ ३८१, ३८३)। संयत त्रान्वरण ही उसका सार है (धम्मपद २४-२५)।

बुद्ध के मध्यम मार्ग को वीणा का उदाहरण एकदम स्पष्ट कर देता है। वह उदाहरण शायद स्वयं बुद्ध या उनके किसी शिष्य ने दिया हो श्रोर पीछे यह कहानी बन गई हो कि गौतम ने नाचने वालियों के गीत में उसे सुना था। कहानी यह है कि गौतम जब गया के जंगल में तप करता श्रपना शरीर सुखा रहा था तब कुछ स्त्रियाँ नाचती गातीं वहाँ से गुजरीं, श्रोर वे यह गा रही थीं कि श्रपनी वीणा के तार को ढीला न छोड़ो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, श्रोर उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टूट ही जाय । कहते हैं यह गीत गौतम के कान में पड़ा तो उसे सूभा कि वह अपने शरीर के तार को बहुत कसे जा रहा है, और इसी से उसके मन में वह चिन्तन जगा जिससे अन्त में उसे बोधि (ब्रुफ्त) हुई।

पर बुद्ध की प्रेरणा केवल ग्रापने जीवन को सम्यक बना कर बैठ जाने की नहीं थी। ऊँचा लच्य सामने रक्खे बिना मनुष्य सम्यक् मार्ग पर चलता नहीं रह सकता, उसके दाहिने बाँएँ आगे पीछे इतने प्रलोभन हैं कि उनमें फँस कर फिसल जाता है। इसलिए बुद्ध का उपदेश था सातितक (सदा जागरूक और प्रयत्नशील) होने का. उत्थान (उद्यम) स्मृति (विचार) ग्रौर श्रप्रमाद से कर्त्तव्य करते जाने का (ध० प० २१-२५, सु० नि० ३३१-३३४)। अपने शिष्यों को पहला उपदेश दे कर बुद्ध ने कहा — 'भिक्खुत्रो, त्रव तुम चलो, घूमो, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, देवों श्रीर मनुष्यों के कल्याण के लिए घूमो। उस धर्म का उपदेश करो जो ल्रादि में कल्याग है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है" ( संयुत्तनिकाय ४. १. ४; म॰ व० १.२)। यह ध्यान देने की बात है कि बुद्ध बहुत जनों का सुख कहते हैं, सब का नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग जहाँ भले हैं वहाँ कुछ न कुछ ऐसे रहेंगे ही जो दूसरों को दुःख पहुँचा कर सुख मानेंगे श्रीर जिनका दमन त्रावश्यक होगा । दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण करने को कहा ! देवता उनकी दृष्टि में वे भाग्यशाली सत्ताएँ थीं जो अपने पहले सुकृतों के बल पर ऊँचा पद पाये हुए थीं। सम्यक् मार्ग पर चलने वाला मनुष्य उन देवों से भी ऊपर उठ कर उन्हें उपदेश दे सकता था।

बुद्ध के जीवन का ग्रन्त निकट देख जब उनके शिष्यों ने उनसे विशेष शिचा चाही, तब उन्होंने कहा—"मैंने धर्म का साफ साफ उपदेश कर दिया। तथागत के धर्म में कोई ग्राचरज की मूठ (चमत्कार या रहस्य) नहीं है। " ग्राब तुम ग्रापनी ही ज्योति में चलो, ग्रापनी ही शरण जान्नो, किसी दूसरे की शरण मत हूँ हो, धर्म की ज्योति में धर्म की शरण

चलो।" श्रीर श्रन्त में श्रपनी श्राँखें मूँदते हुए बुद्ध ने कहा—''भिक्खुश्रो श्रव मैं तुम्हें श्रन्तिम बार बुलाता हूँ, सब सत्ताश्रों की श्रायु है, श्रप्रमाद से काम करते जाश्रो, यही तथागत की श्रन्तिम वाणी है" (दीध निकाय १६—महापरिनिब्बाण सुत्त)।

बुद्ध ने लोगों को सीधी दृष्टि ग्रौर सरल बुद्धि से प्रत्येक प्रश्न को देखना सोचना सिखा दिया। उनके उद्बोधन में ऐसा बल था जिसने शताब्दियों की जडता को उखाड़ फैंका ग्रौर शताब्दियों के लिए भारत-सन्तान में ऊँचे ग्रादशों की ग्रोर बढ़ने का उत्साह भर दिया।

# § ३. महाजनपद युग का आर्यावर्त्त

बौद्ध-जैन उत्थान ने जिस वाङ्मय को जन्म दिया उसकी चर्चा आगे होगी। उस वाङ्मय में उस युग के भारत का जो चित्र है उसकी एक भाँकी यहाँ दी जाती है।

बुद्ध के प्रायः शताब्दी पहले से भारत में सोलह महाजनपद गिने जाते थे। उन १६ में ये ब्राठ जोड़ियाँ थों—(१) ब्रांग-मगध (२) काशीकोशल (३) वृजि-मल्ल (४) चेदि-चत्स (५) कुर-पन्नाल (६) भत्स्य-शर्-सेन (७) ब्रांग-क्रियाल (६) भत्स्य-शर्-सेन (७) ब्रांग-क्रियल (६) भत्स्य-शर्-सेन (७) ब्रांग-क्रियल (६) भत्स्य-शर्-सेन (७) ब्रांग-क्रांग की राजधानी । ब्रांग की राजधानी नम्पा (=भागलपुर) थी, मगध की राजधानी वाराण्यली थी। वृज्ञं = उत्तरी विहार, राजधानी वैशाली; मल्ल उसके पिन्छम गोरखपुर-देनिया प्रदेश । वत्स = प्रयाग प्रदेश, राजधानी कौशाम्बी; चेदि = बुन्देललंड । पञ्चाल = कन्नोज-कहेललंड प्रदेश, कुरु = हिस्तिनापुर-कुरुचेत्र प्रदेश । शर्मन = ब्रांग-सेश प्रदेश । स्रांग = व्यांग प्रदेश, ब्रांग = प्रांग = व्यांग प्रदेश, ब्रांग = प्रांग = व्यांग प्रदेश, कम्बोज = पामीर-बद्ख्शाँ। इनमें से वृजि ब्रांर मल्ल दोनों संघराज्य थे, बाकी एकराज्य।

गन्धार श्रौर कुरु के बीच सिन्धु, शिवि, सौवीर, मद्र श्रादि श्रानेक

छोटे जनपद थे। सिन्धु = सिन्ध नदी का बिचला काँठा = सिन्धसागर दोग्राब ग्रौर डेरा-इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ प्रदेश। शिवि = शोरकोट प्रदेश। सोबीर = सिन्ध प्रान्त, राजधानी रोरुक (रोरी)। मद्र = रावी चनाब दोग्राब; राजधानी शाकल (रयालकोट)।

श्रंग देश के पूरव राट (पिन्छमी बंगाल) श्रीर वंग (पूरवी वंगाल) जनपदों के राज्य भी यिद उत्तर वैदिक काल में ही नहीं, तो इस युग में श्रवश्य स्थापित हो चुके थे, क्योंकि बुद्ध के निर्वाण-काल में वहीं, से सिंहल उपनिवेश के बसाने वाले गये। श्रश्मक के पूरव किलंग जनपद था। श्रश्मक के दिक्लन श्रन्थराष्ट्र के श्रितिरक्त श्रव दामिलरट्ट (तिमळ या द्राविड राष्ट्र), नागद्वीप श्रीर कारद्वीप थे। नागद्वीप उत्तरपिन्छमी सिंहल का नाम था। श्रार्य तापसों श्रीर व्यापारियों के इन राष्ट्रों में श्राने जाने के श्रनेक वृत्तान्त इस युग के वाङ्मय में हैं। श्रन्त में बुद्ध के ही जमाने में उत्तर भारत के उपनिवेशक पांड्य श्रीर सिंहल उपनिवेश स्थापित करते हैं। पांड्य देश भारत के दिक्खनी छोर का नाम था; उसकी राजधानी का नाम श्रूरसेन की राजधानी मधुरा (मथुरा) के नाम पर रक्खा गया था। वही श्राजकल की मदुरा है।

यों इद्वाकु द्योर ययाति के युग में भारत में द्यायों का जो फैलना द्यारम्भ हुद्या था, वह बुद्ध युग में द्या कर भारत के द्यन्तिम कोनों तक पहुँच पूरा हुद्या। महाजनवद युग के वाड्यय से द्यायों के फैलाव की टीक वही प्रक्रिया प्रकट होती है जो पौराणिक द्यनुश्रुति में थी। यह भी उस द्यानुश्रुति की सचाई का प्रमाण है।

भारत के दिक्खनी श्रोर पूरवी छोर तक पहुँचने के बाद इस युग में भारतीय नाविक श्रोर व्यापारी श्रोर पूरव के देशों श्रोर द्वीपों को जाने तथा वहाँ बसने भी लगे थे यह भी इस वाङ्मय से प्रकट होता है । इन पूरवी देशों श्रोर द्वीपों को, श्रर्थात् उस विशाल प्रायद्वीप को जिसमें बरमा मलाया श्रादि देश हैं, वे सुवर्णभूमि कहते थे । चम्पा, वाराण्सी श्रादि से सीचे भी सुवर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं । नर्मदा के मुहाने के भरकच्छ (भरुच) पत्तन से भी सुवर्णभूमि के लिए नावें चलतीं, जो रास्ते में सिंहल में दारूदक (ईधन-पानी) लेतीं। भरकच्छ के व्यापारी पच्छिम तरफ बावेरू (बाविल) ग्रोर उसके ग्रागे के देशों से भी व्यापार करने जाते। (बावेर जातक ३३६, सुस्सोन्दि जा० ३६०, सुप्पारक जा० ४६३, समुद्दवाणिज जा० ४६६, महाजनक जा० ५३६)।

# §<mark>४. महाजनपद युग</mark> का म्रार्थिक संघटन स्रोर राज्यसंस्था

जानपद राज्यसंस्था में राज्य भूमि पर निर्भर हो गया था, तो भी भूमि राज्य की नहीं, कृषकों की सम्पत्ति थी। राजा खेतों की उपज पर वार्षिक भाग या बिल ले सकता, जंगल श्रौर परती भूमि का निपटारा कर सकता श्रौर श्रस्वामिक सम्पत्ति पर श्रिषकार कर सकता था। इस राजभोग का वह निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता। राजकीय भाग को श्रामभोजक (गाँव के मुखिया) या राजकीय महामात्य वस्कृते। भूमि वैयक्तिक सम्पत्ति थी। उसका दाय-विभाग दान श्रोर विक्रय हो सकता था। पर गाँव का कोई व्यक्ति गाँव के बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन दे या वेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है।

गाँवों के चौगिर्द स्रब खेतों के साथ साथ स्नाराम स्रोर उद्यान (बाग-बगीचे) भी भरपूर थे। फलों स्रोर कपास की कृषि सुधिदित थी। कपास का पहला उल्लेख उत्तर वैदिक वाड्यय (स्नाश्वलायन श्रोत सूत्र ६. ४. १७) में है।

जमींदारियाँ नहीं थीं; कृषक ही भूस्वामी थे; ग्राम उन्हों के समूह थे। प्रत्येक ग्राम में ग्रानेक कुल ग्रार्थात् संयुक्त परिवार रहते। ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख है। कृषि ऊँचा पेशा गिना जाता था। भृतकों ग्रार्थात् भाड़े के श्रमियों से भी खेती कराई जाती थी। एक व्यक्ति की जमीन पर ५.५ सौ तक हलवाहों के मज़दूरी करने का उल्लेख है। उन भृतकों का जीवन काफ़ी कठिनाई का था। उन्हें रहने की जगह ग्रीर ग्राना ग्राथवा सुद्रा के रूप में भृति मिलती। कृषि में श्रमविभाग भी

हो चला था; उदाहरण के लिए बहुत लोगों का पेशा हल वाहने का ही था। दास-दासी धनी ऋार्य गृहपितयों के घरों में रहते, परन्तु उनकी संख्या कम थी ऋौर उनसे खेती नहीं कराई जाती थी।

ग्राम के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई ग्रौर श्रन्य सामूहिक कार्यों का प्रवन्य करते। ग्राममोजक राज-सभा में ग्राम का प्रतिनिधि तथा ग्राम के सामूहिक जीवन का नेता होता, पर वह मनमानी नहीं कर सकता था। ग्राम के सभी लोग मिल कर सामूहिक कार्यों पर विचार ग्रौर निर्णय करते। ग्रामसभाएँ सभामवन ग्रौर पान्थशालाएँ बनवातीं, बगीचे लगवातीं, सङ्कों की मरम्मत करवातीं, तालाब खुदवातीं ग्रौर उनके बाँध बँधवातीं। उनके निरुचय के श्रनुसार ग्राम के युवक बारी बारी मुक्त मजदूरी करते। ग्रामों की उन सभाग्रों श्रौर उनके कार्यों में स्त्रियाँ भी खुल कर भाग लेतीं।

शिल्पों व्यवसायों की यथेष्ट उन्नति श्रीर श्रमिवभाग हो गया था। जैसे वधिक (बद्ई) पेशे की शाखाश्रों रूप में तत्त्वक (रन्दा फेरने वाले) श्रीर श्रमकार (खराद करने वाले) के पेशे निकल चुके थे। शिलों का स्थानीय केन्द्रीभाव भी हो चला था, जैसे श्रनेक गाँव केवल बद्इयों के, लोहारों के या शिकारियों के थे। एक कम्मारगाम में १००० लोहार परिवार श्रीर एक महावडद्किगाम में हजार बद्ई परिवार रहने का उन्नेख है। बड़ी नगरियों के गली मुहन्नों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे, जैसे वाराण्सी की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत के कारीगरों की गली) या रजकवीथी (रंगरेजों की गली) श्रादि।

प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे लोगों का ग्रापना संघटन था जिसे श्रेणि कहते । श्रेणि शब्द पहलेपहल उत्तर वैदिक वाड्यय में मिलता ग्रीर फिर प्राचीन काल के ग्रन्त तक बराबर इसी—ग्रार्थात् शिल्पियों के संघटित समूह के—ग्रार्थ में बर्चा जाता है । महाजनपद युग के वाड्यय में "वड्ढिक कम्मार चम्मकार चित्रकार ग्रादि ग्रठारह श्रेणियाँ" प्रचलित मुहावरा ही था । एक एक श्रेणि में हजार तक शिल्पी होते । प्रत्येक

श्रेणि का एक प्रमुख या ज्येष्टक चुना जाता । प्रत्येक शिल्प का संचालन श्रीर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की बिकी, उपज श्रीर श्रमकाल का निर्धारण, मिलावट को रोकना, शिल्प सीखने वाले स्थन्तेवासिकों की शिचा के नियम, श्रन्तेवासिकों श्रीर भृतकों की भृति नियत करना श्रादि सब श्रेणि के हाथ में रहता । ये श्रेणियाँ जातें न थीं । श्रमविभाग के बढ़ने श्रीर व्यवसायों के स्थानविशेषों में केन्द्रित होने से यह प्रवृत्ति स्वामाधिक थी कि बेटा बाप के धन्दे में जाय, तो भी सदा वैसा न होता । श्रेणि के लोगों के श्रपन बेटों के श्रतिरिक्त दूसरे नवयुवकों के श्रम्तेवासिक बनने के बहुत हण्टन्त इस युग के वाड्यय में हैं।

शिल्पों के विकास के साथ साथ वाणिज्य-न्यापार की भी राम उन्नति हुई। व्यापारियों की चेष्टा एक वस्ती के भीतर कृपि या शिल्पों की उपज को जनता तक पहुँचाने के लिए उतनी नहीं होती थी जितनी एक से दूसरे प्रदेश तक माल ले जाने के लिए। वे सार्थों में चलते छोर दूर दूर की यात्राएँ करते। सार्थ का मुख्या सार्थवाह कहलाता। समद्रगामी जहाजों में ५५ सो ७-७ सो व्यापारियों के इक्ट्रे जाने का उल्लेख है। रास्ते में जानवरों डाकुग्रों ग्रादि से बचाव तथा जहाज, स्थल-निय्या-मकों, जल-निय्यामकों (स्थल ग्रोर जल के पथदर्शकों) ग्रोर अद्यी-आरक्खकों ग्रादि के ग्रलग ग्रलग खर्चे से बचने की हष्टि से उनके लिए मिल कर धन्धा करना ही हितकर होता। उनकी पूँजी भी श्रनंक वार सम्मिलत होती, ग्रोर व्यापार ग्रोर लाभ भी साम्ना; किन्तु किस ग्रंश तक सो कहना कठिन है।

उस काल में यातायात का खर्चा श्रधिक होने से कीमती वस्तुश्रों का ही व्यापार होता था । निद्यों द्वारा वाणिज्य खूब चलता । कोशाम्बी के नीचे जमना गंगा में लगातार नावें चलतीं । वाराणसी, चम्पा श्रादि से चलने वाली नावें श्रागे समुद्र में सुवर्णभूमि तक भी चली जातीं। सामुद्रिक नावें भी लकड़ी की बनी होतीं; उनमें योक्त्र (रस्से), कूपक (मस्तूल) ग्रौर लकार (लंगर) लगे रहते (जातक—फ़ौसबोल संस्करण—२. पृ० ११२)।

स्थलमार्गों पर भी व्यापार भरपूर था । पर निद्यों पर पुल नहीं थे; उथले पानी के बीच जो बाँध उटा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे । मध्यदेश से गन्धार तक का रास्ता खूब चलता था, क्योंकि गन्धार की राजधानी तक्षिला में मध्यदेश से धनी निर्धन सब प्रकार के लोग पट्ने जाते थे । उस रास्ते पर अनेक निःशस्त्र लोगों के अकेले यात्रा करने का उल्लेख है ।

कय-विकय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। राज्य की त्र्योर से नगरों में त्राने वाले माल पर केवल चुंगी ली जाती थी। व्यापार मुख्यतः धातु की मुद्रात्र्यों से होता। मुख्य सिक्का कार्षापण था, पर सोने के निष्क त्रीर सुवर्ण भी चलते थे।

शिल्म श्रौर व्यापार के बढ़ने से श्रमेक नगिश्याँ खड़ी हो गई थीं। नगिरयों में व्यापारियों के संघ बन गये थे जो निगम कहलाते। उनके मुख्या श्रेष्ठी कहलाते, जो प्रायः जीवन भर के लिए चुने जाते।

निगम ग्रौर श्रेणियाँ यों ग्रापने सदस्यों की ग्रायिक चेष्टा का संचालन तो करती ही थीं, वे ग्रामों के साथ साथ राज्यसंस्था की सब से निचली इकाइयाँ भी थीं। वे ग्रापने सदस्यों के लिए स्वयं नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं ग्रौर न्यायालय का भी काम करतीं। ग्रामों की संस्था तो वैदिक काल से चली ग्राती थी। वैदिक काल के ग्राम 'जन' की टुकड़ियाँ थे, ग्राव वे भीतरी परिवर्त्तन द्वारा कृपकों के समूह बन गये। श्रेणि ग्रौर निगम-संस्था भी ग्राम-संस्था के नम्ने पर ही बनीं।

यों महाजनपद युग में भारत की प्रत्येक बस्ती की प्रजा ग्रपने धन्दे के ग्रनुसार विभिन्न समूहों में बँटी हुई थी। प्रत्येक छोटा समूह ग्रपने भीतरी शासन में पूरी तरह स्वतन्त्र था। ये समूह—प्राम श्रेणि ग्रौर निगम—शासन की सबसे छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थे।

प्रत्येक नगर में श्रानेक श्रेणियाँ होतीं । नगरों का विकास इसी युग

में हुआ था, इसलिए उनका प्रबन्ध ग्रीर शासन इस युग की नई समस्या थी। इस युग में नगर-संस्था का नाम भी निगम ही था—ग्रगले युग में जा कर उसका ग्रीर नाम हो गया। जान पड़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे उन्हों के चौिगर्द पहलेपहल नगर-संस्थात्रों का विकास हुआ, उन संस्थात्रों में व्यापारियों की ही सुख्यता थी, इसलिए निगम शब्द नगर-संस्था के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। नगर का मुख्या भी श्रेष्ठी कहलाता, पर नगर-श्रेष्ठी का ग्रान्य श्रेष्ठियों से स्वष्ट भेद किया जाता।

श्रेणियों में पारस्परिक विवाद भी हो जाते श्रोर उन्हें निपटाना राज्य का नथा कार्य हो गया था। काशी राष्ट्र की वाराण्सी नगरी शिल्य-वाण्ज्य का सबसे बड़ा केन्द्र थी। इस बात का उल्लेख है कि पहलेपहल काशी राज्य में श्रेणियों के विवाद निपटाने के लिए भारडागारिक नामक पद स्थापित किया गया। काशी में तब गण्राज्य था। जो व्यक्ति पहलेपहल भारडागारिक पद पर नियुक्त किया गया वह दर्जी (तुन्नकार) का बेटा था (जातक ४ पू० ३८–४४)।

वैदिक काल की राजसंस्था में केन्द्रीय शासन में प्रामणियों का जो पद था, वह इस युग में प्रामणियों के साथ साथ श्रेणिमुख्यों श्लोर निगम-श्रेष्ठियों का भी था। प्रत्येक महत्त्व के कार्य में इस युग में राजा नैगमजानपदाः की सलाह लेता, जो बाद में पौरजानपदाः कहलाने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि नैगमजानपदाः वा पौरजानपदाः वैदिक काल की समिति का नया रूप था—वह केन्द्रीय शासन में राजा का हाथ बँटाने वाली संस्था थी।

इस युग के राज्य एकराज्य श्रीर संघराज्य दोनों नमूनों के थे। राजसभाश्रों की कार्यशैली कैसी थी इसकी भलक हमें बौद्ध संघ के नियमों से मिलती है, क्योंकि बौद्ध संघ संघराज्यों के नमूने पर ही संघटित किया गया था। उन सभाश्रों में निश्चित परिपाटी के श्रनुसार प्रस्ताय पेश (वित्ति = इप्ति) करने, नियमित रीति से छन्द या मत लेने, विवादमस्त विपयों को सालिसों के सिपुर्द करने (उच्चाहिका = उद्घाहिका) ग्रादि की परिपाटियाँ चलती थीं। उन सभाग्रों के जुटने (सन्निपतन) के भवन सन्थागार (संस्थागार) कहलाते थे।

एकराज्यों ग्राँर गणराज्यों के बीच समूचे भारत में सार्वभौम या चक्रवर्त्ती राज्य स्थापित करने की होड़ भी बराबर चलती थी ग्राँर उसे ग्रच्छी दृष्टि से देखा जाता था।

## §५. बुद्ध का राजनोतिक स्रादर्श

गौतम बुद्ध के जीवन की दो-एक घटनाय्रों से हमें उस युग के राजनीतिक त्र्याचार तथा उस महापुरुप द्वारा जनता के सामने रक्खे गये
त्र्यादशों की फलक मिलती है। बुद्ध ग्रौर महावीर दोनों सुधारक संव-राज्यों
में पैदा हुए यह भी ध्यान देने योग्य वात है। वृज्ञि-संघ में विदेह लोग ग्रौर
लिच्छिवि लोग सम्मिलित थे। एक बार जब बुद्ध वृजियों की राजधानी
वैशाली में पहुँचे तब उन्होंने लिच्छुवियों को ग्राते देख ग्रपने शिष्यों से
कहा—''भिक्खुग्रों, जिन भिक्खुग्रों ने तावितंश देवताग्रों को नहीं देखा
है, वे लिच्छुवियों की इस पिरपद् को ध्यान से देखें '' ग्रौर लिच्छुवियों
की इस पिरपद् से तावितंश देवताग्रों की परिषद् का ग्रानुमान करें।''
लिच्छुवियों का ग्रपनी परिषदों में बर्चाव कैसा शालीनता का होता था!

बुद्धदेव जब श्रन्तिम वार राजग्रह के बाहर ग्रंथकूट में पधारे, तब मगध का राजा श्रजातशत्र बुिन्संघ पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा था। श्रजातशत्र ने मगध के महामात्य वर्षकार को बुला कर कहा—भगवान् के पास जा कर उनका कुशल चेम पूछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार देना श्रीर देखना वे उसपर क्या कहते हैं, जो कहें मुक्ते लौट कर बताना। वर्षकार के यह चर्चा छेड़ने पर बुद्ध ने श्रपने उपस्थापक (निजी सहायक) श्रानन्द से पूछा—क्यों श्रानन्द, तुमने क्या सुना है, क्या वृजियों के जुटाव (सिन्निपात) बार बार श्रोर भरपूर होते हैं (श्रर्थात् उनमें बहुत लोग श्राते हैं) ? श्रानन्द ने कहा—श्रीमन्, मैंने ऐसा

सुना है कि वृजि बार बार इक्ट्रें होते छोर उनके जुयब भग्पूर होते हैं। बुद्ध ने कहा—जब तक छानन्द, वृजियों के जुयाब बार बार छोर भरपूर होते हैं, तब तक छानन्द, उनकी बढ़ती की ही छाशा करनी चाहिए, न कि परिहाणि की।

इसी प्रकार बुद्ध ने ग्रानन्द से छु: ग्रीर प्रश्न पूछे । (२) क्या वृजि इस्ट्टे बुद्धित, इस्ट्टे उद्यम करते, इस्ट्टे बुजि-करणीयों (ग्रपने राष्ट्रीय कर्त्तन्यों) को करते हें ? (३) क्या वृजि (समा द्वारा) विधिवत् नियम वनाये विना कोई ग्राज्ञा जारी नहीं करते, बने हुए नियम का उच्छेद नहीं करते, ग्रीर नियम से चले हुए पुराने वृज्जियमें (राष्ट्रीय कान्त्र ग्रीर संस्थाग्रों) के ग्रनुसार मिल कर बर्त्तते हें ? (४) क्या वृजि ग्रीर उनकी सुनने योग्य वार्ते सुनते हें ? (४) क्या वृजि ग्रीर उनकी सुनने योग्य वार्ते सुनते हें ? (४) क्या वृज्जि जो उनकी कुल कुमारियाँ हें उनपर जोरजबरदस्ती तो नहीं करते ? (६) क्या वृजि उन वृज्जियों के जो ग्रन्दरले ग्रीर वाहरले वृज्जिन्ते य (राष्ट्रीय मिन्दर, ग्रह्तों की समार्थे) हैं उनका ग्रादरस्तकार करते ग्रीर उनके पहले दिये हुए धार्मिक बिल को नहीं छीनते ? (७) क्या व्याजयों में ग्रह्तों की रत्ता करने का भाव भली प्रकार है ? क्या बाहर के ग्रह्ति, उनके राज्य में ग्रा सकते ग्रीर ग्राये ग्रीय हिए सुगमता से विचर सकते हैं ?

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को वृजियों के पदा में मिला, श्रीर उन्होंने प्रत्येक उत्तर सुन कर कहा कि जब तक ऐसा है तब तक वृजियों की बहती की ही आशा करनी चाहिए, परिहाणि की नहीं। बौद्ध वाड्यय में ये सत्त अपरिहाणि धम्म ( श्रवनित न होने के सात सिद्धान्त ) कहलाते हैं, श्रीर इनमें उस युग का राष्ट्रीय श्राचार का श्रादर्श श्रंकित है।

## §६. महाजनपद युग का समाज स्रोर स्राचार

हमने देखा है कि महाजनपद युग में वेटे के लिए स्रापने बाप के

पेशे में जाना त्र्यावश्यक न था ग्रौर प्रत्येक व्यक्ति को धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी। तो भी कुछ पेशे ऊँचे श्रौर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, सराफ का काम, दन्त- (हाथीदाँत-) कार जुलाहे जौहरी सुनार लोहार कुम्हार माली केश-साधक वर्राक नाविक ग्रादि के पेशे ग्रन्छे गिने जाते थे। दूमरी तरफ मृगलुब्धक (शिकारी) मल्लुए कसाई चर्मकार सँपेरे नट गवैये नळकार (नड़ों की चटाई पिटारी त्रादि बनाने वाले ) त्रादि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं के अनुसार सब लोग सब धन्दे कर सकते थे। उस युग के वाड्यय में हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढई जुलाहे ऋटवी-ऋारक्तक रथ हाँकने वाले सूत और सँपेरे तक का काम करता और उसमें कुछ भी बुरा न मानता पाते हैं। एक जुलाहा पीछे योदा हो जाता है, एक कुपक बेटे सहित नळकार का धन्दा करता है, एक कुलीन परिवार का निर्धन व्यक्ति मूसे वेचने के धन्दे से जीविका शुरू करता ख्रौर धीरे धीरे पूँजी जोड़ते हुए हर तरह के पापड़ बेलने के बाद अन्त में एक जहाज का सारा माल खरीद लेता और एक श्रेष्ठी की लड़की से ब्याह करता है!

उक्त सब धन्दे वैश्य वर्ग के थे। किन्तु ब्राह्मण ग्रौर च्रित्य की क्या स्थिति थी? क्या उन्हें भी दो धन्दे कहा जाय ग्रथवा वे जातें थीं जो ग्रावश्यकता पड़ने पर इन 'वैश्य' धन्दों को कर लेती थीं? वास्तव में ब्राह्मण ग्रौर च्रित्य भी दो श्रेणियाँ सी थीं, यद्यपि उनका नाम श्रेणि न पड़ा था तो भी उनकी सामूहिक एकता श्रेणियों की सी थी। ब्राह्मण जाति निश्चय से न बनी थी—ब्राह्मण श्रेणि में धुसने का द्वार जन्म न था। गोत्तपटिसारियो ग्रथीत् गोत्र या कुल की उच्चता का ग्राभिमान च्रित्यों में ब्राह्मणों से ग्राधिक था। च्रित्य वे बड़े कृषक सरदार थे जो युद्ध में प्रायः नेता होते थे।

धन्दों की ऊँचनीच के साथ साथ कुल की ऊँचनीच का भाव भी समाज में ऋवश्य था। एक ऋोर कुलीन चत्रिय थे तो दूसरी छोर चर्रडाल श्रादि श्रनार्थ जातियों के लोग श्रोर दास भी। दासत्य कई प्रकार सं होता था—युद्ध में पकड़े जाने से, मृत्युदंड के बदले में, श्रम्ण न चुका सकने पर, कानूनी दर्गड के रूप में श्रथवा गरीबी श्रादि से तंग श्रा कर स्वयं दास बन जाने से। इस प्रकार जहाँ कुछ कानूनी कारणों से भी दासत्व होने लगा था, वहाँ श्रधिकतर दास मूलता श्रानार्थ जातियों के थे। जब वे दास न होते तब भी प्रायः तुच्छ पेशे करते। गिण्काएँ वर्ण्यदासी कहलातीं, जिससे यह प्रकट होता है कि वे श्रायों से मैले वर्ण श्रर्थात् रंग की होती थों। दासों की संख्या श्रधिक न थी, उनसे खेती या धन्दों की मजदूरी न कराई जाती, उनका मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था। साधारणतः उनके साथ बत्तांव श्रच्छा होता। कई बार स्वामी दासों को मुक्त भी कर देते या दास श्रपना मूल्य दे कर मुक्त हो जाते।

किन्तु इसके बावजूद कि च्ित्रयों में विशेष कर श्रीर श्रन्य कुलीन लोगों में साधारणतः अपने जन्म का श्रिमान था, श्रीर इसके बावजूद कि कुछ जातियाँ नीची गिनी जाती थीं, लोगों में श्रापस में खुला मिलना जुलना खाना-पीना श्रीर बहुत श्रंश तक खुली व्याह-शादी भी चलती थी। श्रनार्थ दासों श्रीर चएडालों से श्राप्य लोग घृणा श्रवश्य करते श्रीर वह स्वामाधिक मा था। पर उस घृणा को सीमा इस हष्शन्त से प्रकट होगी। दो लड़कियों को जिनमें से एक व्यापारी की बेटी थी, दूसरी प्रोहित की, एक बार नगरद्वार से निकलते ही दो चएडालों के दर्शन होते हैं। इस श्रपशकुन के कारण वे लौट कर सुगन्ध जल से श्राँखें धोतीं श्रीर लोग उन चएडालों को पीटते हैं। पर पीछे उसी व्यापारी की लड़की का उनमें से एक चएडाल से विवाह हो जाता है!

सार यह कि कुल ग्रौर गोत्र का ग्रामिमान, पेशों की ऊँचनीच, मन थी, किन्तु तरल परिवर्त्तनशील रूप में, न कि काठ ग्रौर पत्थर की जातों की शकल में।

उत्तर वैदिक काल में जो ब्राश्रम पद्धति चली थी उसका इस युग में

भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचार्यकुल में रह कर शिल्प प्रह्ण करते अर्थात् शिचा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की आयु होने पर जो लोग सकते वे तच् शिला आदि के गुरुकुलों में जा कर आगे पढ़ते। तच्चशिला गुरुकुल इस युग में सारे भारत के उच्च-शिचार्थियों के लिए महान् आकर्षण था। वहाँ अनेक दिशाप्रमुख (जगत्प्रसिद्ध) आचार्य रहते और "तीन वेदों और अठारह विद्यास्थानों" की शिच्चा दी जाती। एक एक आचार्य के चरणों में ५५ सौ तक विद्यार्थी बैठते, जिनमें राजाओं से ले कर हलजोतों तक के लड़के होते। उन जगत्प्रसिद्ध पंजाबी आचार्यों के पास शिच्चा पा कर लौटे हुए कोई विद्वान् यदि वाराण्सी जैसे स्थानों में शिच्चा देने बैठ जाते तो उनके पास भी "च्त्रिय कुमार और ब्राह्मण कुमार बड़ी संख्या में शिल्प उद्महण करने को जमा हो जाते थे" (कोसिय जातक १३०)।

त्राश्रम पद्धति को चले इस युग तक बहुत काल नहीं बीता था, तो भी कुहक तापसों त्र्यर्थात् ठग संन्यासियों की समस्या इसी युग में खड़ी हो चुकी थी (जातक ४ पृ० ३०४)।

इस युग के धर्मकर्म की चर्चा ऊपर हो चुकी है। परन्तु वैदिक कर्मकाएड श्रोर उसके मुंकावले में खड़ा हुआ ज्ञानकाएड या तत्त्वचिन्तन का
मार्ग दोनों बड़े लोगों की बातें थीं। साधारण जनता की दृष्टि में उनके
जीवन का संचालन पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। उन देवों का
मुखिया वही शक्त श्रर्थात् इन्द्र था। प्रत्येक जंगल पहाड़ नदी समुद्र श्रादि
का श्रिष्ठिटाता कोई न कोई देवता था। उदाहरण के लिए पूर्वी समुद्र
पर, जिसे श्रव बंगाल की खाड़ी कहा जाता हैं, चारों लोकपालों ने
देवकन्या मिण्मिखला को नियुक्त किया था, जिसका काम यह देखना था
कि कोई सदाचारी डूबने न पाय (जातक ६ पृ० ३५)। देवतात्रों के
रूप उज्ज्वल श्रीर स्वभाव सौम्य थे। उन्हें चमत्कारी शक्तियाँ श्रवश्य
थीं, पर जनता का उनके चमत्कारों का विश्वास ऐसा न था जो उसे मूट
श्रमहाय श्रीर परमुखापेची बना दे।

जनता का यह त्राटल विश्वास था कि मनुष्य को त्रापने त्राच्छे बुरे किये का फल अवश्य मिलता है, उसे कोई शक्ति टाल नहीं सकती, ऋौर कि यदि कभी सकत का फल मिलने में रुकावट पड़ रही हो तब भी मनुष्य की सत्यनिष्ठा देवतात्रों को उनकी गही से हिला सकती त्रोर पुरयात्मा मनुष्य को पुरय का फल दिलाने को बाधित कर सकती है। स्तुति प्रार्थना भक्ति ग्रादि की रिश्वत से देवतात्रों को रिफाने के विचार की गन्ध भी इस युग के वाड्यय में नहीं है, किन्तु पुरुवात्मा पुरुव अपने सत्य श्रीर पुराय की शायथ से देवताश्रों को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के बीसियों दृष्टान्त हैं। उस प्रकार की शपथ को सच्चिकरिय (सत्यिकिया) कहते श्रौर उसका प्रभाव सदा श्रचुक होता। जंजीरों में जकड़ा हुआ निरपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हूँ तो जंजीरें ट्रट जायँ—ग्रीर वे ट्रट जाती हैं (जातक ६ पृ० ३०-३१)। एक भयानक समुद्र में, जहाँ पहुँच कर कभी किसी का जहाज लौटा न था, चार महीने से भटकते जहाज का निष्यामक ग्रान्त में सत्यक्रिया करता है कि यदि मैंने कभी धर्मपथ न छोड़ा हो तो यह जहाज बच जाय, ग्रौर वह बच जाता है (वहीं ४ पृ० १४२)।

यों देवता श्रों की चमत्कारी शक्तियों में श्रम्भ विश्वास इस युग के भारतीयों को श्रमहाय श्रोर निकम्मा बनाने के बनाय भले प्रयलों में श्रोर भी श्रिषक तत्पर बना देता श्रोर उनमें श्रयल श्राशा फूँक देता था। महाजनक की कहानी से यह बख्वी प्रकट होता है। महाजनक मिथिला का राजकुमार था जो व्यापारी बन कर चम्पा से ३५० श्रोर लोगों के साथ नाव में सुवर्णभूमि को खाना हुआ था। बंगाल की खाड़ी में उनकी नाव टूट गई। उसके विखरे पटड़ों के बीच मल्लियों के खाये उसके साथियों के श्रंग लहू से लाल हुए पानी में छितरा गये। महाजनक ने पहले नाव के कूपक को थामे रक्खा, फिर श्रपनी बाँहों से तैरने लगा। सात दिन वह खारे पानी में हाथ-पैर मारता रहा। तब देवकन्या मिणिनेखला जो इस बीच देवताश्रों को सभा में छुटी पर गई

हुई थी, ब्रन्तरिच में उसके सामने प्रकट हो बोली—"यह कौन है जो समुद्र के बीच जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ मार रहा है ? क्या श्चर्य जान कर किसका भरोसा करके तू यों व्यायाम ( उद्यम ) कर रहा है ?" महाजनक ने उत्तर दिया—"मैं यह जानता हूँ देवी, कि लोक में जब तक बने मुभे व्यायाम करना चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुन्ना भी उद्यम कर रहा हूँ।" मिण्मिखला फिर बोर्ला—"इस गम्भीर ऋथाह में जिसका तीर दीख नहीं पड़ता. तेरा पुरुषव्यायाम ( पुरुषार्थ ) निरर्थक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर जायगा !" महा-जनक ने कहा-"क्यों तू ऐसा कहती हैं? व्यायाम करता हुआ। मूहूँगा भी तो गर्हा से तो बचूँगा। जो पुरुषकृत्य करता है वह ज्ञातियों देवों श्रीर पितरों के ऋग् से मुक्त हो जाता है, श्रीर उसे पछतावा नहीं होता।" मिर्गिमेखला—"किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिसका कोई फल दिखाई नहीं देता. वहाँ व्यायाम से क्या लाभ-जहाँ मृत्य का त्र्याना निश्चित ही है!" महाजनक— "जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि उसकी हानि हो तो देवी उसी के दुर्वल पाणों का दोष है। मनुष्य अपने अभिपाय के अनुसार इस लोक में ख्रपने कार्यों का ख्रायोजन ख्रौर यल करते हैं, सफलता हो या न हो। कर्म का फल निश्चित है ... सो मैं व्यायाम करूँगा ही. जब तक मुफ्तमें शक्ति है जब तक मुफ्तमें बल है समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहँगा।" ( महाजनक जातक ५३६ )।

यों इस विचार का इस युग में स्पष्ट रूप से उदय हो चुका था कि कर्म का फल मिलता ही है श्रौर कि मनुष्य को यल करना ही चाहिए, फल की श्राशा हो या न हो।

#### अध्याय ६

# उत्तर वैदिक काल का अन्त-नन्द मौर्थ युग

# § १. पूर्व नन्द, नव नन्द और मौर्य युग

महाभारत युद्ध-कालिक मगध का राजा जरासन्ध बाईद्रथ वंश का था। लग० ७२५ ई० पू० में मगध की प्रजा ने उस वंश का अन्त कर काशी के शिशुनाक को बुला कर राजा बनाया। बुद्ध के समकालिक मगध के राजा बिम्बिसार और अजातशत्रु शैशुनाक वंश के थे। मगध बुद्ध-काल में भारत के चार बड़े एकराज्यों में से एक था। बाकी तीन थे—कोशल, अवन्ति और गन्धार। विम्बिसार ने अंग महाजनपद को जीता था, अजातशत्रु ने कोशल का पराभव किया और वृजि संघ को जीता। तब से मगध और अवन्ति ये दो बड़े एकराज्य भारत के मध्य देश में रह गये।

मगध के शैशुनाकों का समकालिक पारस का हखामनी वंश था जिसने समूचे ईरान, पिन्छिमी एशिया और मिस्र में साम्राज्य स्थापित किया। ऋजातशत्रु के समकालिक उस वंश के सम्राट् कुरुप् ऋर्थात् कुरु ने ऋफगानिस्तान के कपिश और पक्थ प्रदेश, जो भारत में गिने

<sup>†</sup> कुरुष् में जो अन्तिम ष् है वह प्रथमा एकवचन का प्रत्ययं है। संस्कृत प्राचीन पारसी श्रीर यूनानी नामों के अन्त में इस तरह स् प्रत्ययं लगा कीता है, पर हिन्दी में प्रथमा एकवचन में नामों को बिना प्रत्ययं के की बत्ति हैं। कुरुष् को यूनानी में जैता लिखते थे उसका रोमक लिपि में रूपान्तर होता है— Cyrus, जिसका श्राद्वनिक अंग्रेज़ी उचारण होता है साइरस्। मूल उचारण कुरुष् की है।

जाते थे, जीते । फिर ५०५ ई० पू० में सम्राट्दारयवहु ने गन्धार श्रीर सिन्धु प्रदेश जीते । भारत का यूनान से सम्पर्क पहले न रहा हो तो भी पारसी साम्राज्य द्वारा निश्चय से हो गया, श्रीर दोनों देशों में विचारों का श्रादान-प्रदान भी होने लगा ।

श्रजातशत्रु के पोते श्रज उदयी ने श्रवन्ति को भी जीत लिया (लग० ४८० ई० पू०)। तब पंजाब के पूरव का भारत का मुख्य भाग एक साम्राज्य में श्रा गया। इसी श्रज ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। श्रज उदयो का बेटा निन्दिवर्धन श्रीर उसका बेटा महानन्दी हुश्रा। वे दोनों प्रतापी सम्राट् थे जिन्होंने साम्राज्य को श्रीर बढ़ाया। निन्दिवर्धन की सहायता से लग० ४२५ ई० पू० में कम्बोज के सिवाय भारत का उत्तरपच्छिमी श्रंचल पारसी साम्राज्य से मुक्त हो गया।

नित्वर्धन शैशुनाक ही था, पर वह ग्रीर उसके वंशज पूर्व नन्द् (पहले नन्द) कहलाये। पूर्व नन्दों का युग लग० ४५८—३६६ ई० पू० है। उनसे महापद्म नन्द ने मगध का साम्राज्य ले लिया। महापद्म ग्रीर उसके वंशज नव नन्द (नये नन्द) कहलाये, उनका राज्यकाल ३६६—३२२ ई० पू० है। उसके बाद चन्द्रगुप्त मीर्यं ने मीर्यं राजवंश स्थापित किया जो ३२२ ई० पू० से लग० १८८ ई० पू० तक चला।

इस ऋथ्याय में हमें पूर्व नन्द, नव नन्द श्रौर मौर्य युग की ऋर्थात् लग० ४५० से लग० २०० ई० पू० तक की भारतीय कृष्टि का दिग्दर्शन करना है।

# § २. नन्द मौर्य युगों का वाङ्मय

# ्त्र. धर्मसूत्र

वेदाङ्कों का परिचय पीछे दिया गया है । उनके अन्तर्गत कल्प अन्थों का आरम्भ लग० ७०० ई० पू० से हुआ और अन्तिम संस्करण पाँचवीं से तीसरी शताब्दी ई० पू० तक अर्थात् नन्द मौर्य युगों में होता रहा, सो भी कहा जा चुका है । वे अन्ध सूत्र शैली में है । कल्प के अन्तर्गत

धर्मसूत्रों को पतञ्जलि ने लग० १८५ ई० पू० के ऋपने महाभाष्य में धर्मशास्त्र भी कहा है। ऋाज जो धर्मसूत्र उपलब्ध हैं वे स्वयं भी ऋपने को धर्मशास्त्र कहते हैं। वे प्रायः वैदिक शाखाऋों में सम्मादित पहले प्रन्थ नहीं, प्रत्युत उन्हीं के नमूने की स्वतन्त्र कृतियाँ हैं। ऋापस्तम्य, बीधायन, गौतम और वासिष्ठ धर्मसूत्र प्रसिद्ध हैं। ये धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र बाद में बनी स्मृतियों की ऋंशतः बुनियाद हैं और इनमें भारतीय समाज के प्राचीनतम नियम हैं।

उनके चिन्तन की जड़ में यह विचार है कि मनुष्य का जीवन चार ग्राश्रमों में बँटता है। उन ग्राश्रमों में से प्रत्येक में जीवन कैसा हो यही उनका प्रतिपाद्य विषय है। किन्तु सब मनुष्य एक दर्जें के नहीं हैं, इसलिए वे समाज को मोटे तौर पर चार वर्गों में बॉट कर उनके कर्त्तव्य बताते हैं। उस प्रसंग में वर्णों के परस्पर सम्बन्धों की बात भी ह्याती है। जीवन का ऋन्तिम ऋनुष्ठान ऋन्त्येष्टि ऋोर श्राद्ध मनुष्य के दायाद (उत्तराधिकारी) करते हैं, इस प्रसंग में यह विवेचना की जाती है कि कौन ठीक दायाद है और उसे दाय भाग किन नियमों से मिलना चाहिए। चत्रिय के धर्मों का विचार करते हुए राजा नामक विशिष्ट चित्रिय का प्रसंग त्राता है। पर सब राजनियमां का विचार वे नहीं करते, केनल वहीं बातें देते हैं जिनका धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना आव-श्यक है, जैसे युद्ध में विषैले वार्ण चलाना ग्रीर निःशस्त्रों या शररणागतों को मारना वर्जित है, राजा को चृत श्रीर समाह्वय (जानवरों को लड़ाई पर बाजी लगाने ) पर नियन्त्रण रखना चाहिए, सन्देह होने पर श्रिभ-युक्त को दरा न देना चाहिए, प्रजा से नियमित चलि भाग ही लेना चाहिए जो प्रजा की रज्ञ एक्प सेवा के लिए ली हुई राजा की भृति है, इत्यादि ।

#### इ. त्रिपिटक

बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके ५०० भिक्खु शिष्य राजग्रह में इकट्टे हुए, और उन्होंने बुद्ध की शिचाओं का संकलन कर उनका मिल कर पाठ किया। वह बौद्धों की पहली संगीति थी, क्योंकि उसमें बुद्ध की शिचाएँ पहली बार मिल कर गाई गई थीं। सौ बरस बाद वैशाली में दूधरी संगीति हुई, फिर उसके दो शताब्दी बाद ग्रशोक के राष्यकाल में तीसरी। इन संगीतियों में मूल बौद्ध वाङ्मय का, जो पालि नाम की प्राकृत में है, विकास हुग्रा। ग्रारम्भ में इसके दो ग्रंश थे (१) विनय ग्रार्थात् भिन्नुग्रों के ग्राचरण के नियम ग्रीर (२) धम्म ग्रार्थात् धर्म के सिद्धान्त। ये दोनों ग्रंश दूसरी संगीति के शीव बाद तक पूरे हो गये थे। पीछे अभिधम्म ग्रार्थात् दार्शानक विवेचन के ग्रन्थ लिखे जाते रहे। उसका एक ग्रन्थ तीसरी संगीति के प्रमुख का लिखा हुग्रा है। उस संगीति के बाद विनय से विनयपिटक बना, धम्म ग्रंथों का सकलन सुत्तपिटक में किया गया, ग्रौर ग्राभिधम्म का अभिधम्मपिटक में।

विनयपिटक के तीन भाग हैं (१) विभक्क (२) खन्धक ग्रीर (३) पिरवार । समूचा विभंग इतिहास-वर्णन शैली में है—भगवान् ग्रमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना हुई जिसपर उन्होंने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि । उसके दो विभाग हैं—भिक्खुविभंग ग्रीर भिक्खुनीविभंग । खन्धक के दो पुस्तक हैं—महावग्ग ग्रीर चुल्लवग्ग जिनमें क्रमशः बड़ी ग्रीर छोटी शिक्षाएँ हैं । चुल्लवग्ग के ग्रन्त में पहली ग्रीर दूसरी संगीति का बृत्तान्त भी है । परिवार विनय का सार है, वह पीछे की वस्तु है ।

मुत्तिपटक का टीक ग्रर्थ है स्तापिटक। पीछे के संस्कृत बौद्ध वाड्यय में सुत्त का रूपान्तर जो सूत्र किया गया, वह वस्तुतः टीक नहीं था। सुत्तिपटक में पाँच निकाय हैं (१) दीघ निकाय (२) मिष्मिम निकाय (३) श्रंगुत्तर निकाय (४) संयुत्त निकाय ग्रोर (५) खुदक निकाय। पहले चार निकायों की वर्णन शैली एक सी है। एवं मया सुतं—ऐसा मेंने सुना—िक एक समय भगवान वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब ग्रमुक व्यक्ति ने ग्रमुक वात पूछी ग्रीर बुद्ध ने यह उत्तर दिया। यो ग्रन्त में जो बुद्ध का संवाद ग्राता है वही ग्रसल सुत्त होता है। खुदक निकाय में १५ विविध ग्रन्थ हैं। उनमें प्रसिद्ध धम्मपद ग्रीर सुत्तिनिपात

भी हैं। मुत्तनिपात के मुत्त सब से पुराने हैं; उनके विचार थ्रार शैली उपनिपदों के से हैं, तथा उनके छन्द भी वैदिक जिनमें गणों का विचार नहीं है। खुदक निकाय के अन्तर्गत जातक इतिहास की हिण्ट से सब से अधिक महत्त्व के हैं। वे ५४७ कहानियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक का सार कुछ गाथाओं अर्थात् आख्यानात्मक गीतियों में कहा होता है। उन गाथाओं को पालियों अर्थात् पंक्तियाँ भी कहा जाता है। ये गाथाएँ और इनके अन्तर्गत कहानियाँ बुद्ध से पहले की हैं, पर इनमें से प्रत्येक को बुद्ध के किसी पूर्व जन्म की कहानी बना कर बोद्ध वाड्यय में ले लिया गया है। जान पड़ता है कि पुनर्जन्म की कल्पना तब भारतीय विचार में नई नई उठी थी, ओर उस कल्पना से कहानीकारों को खेल मिल गया था।

त्र्यमिधम्म पिटक में धर्म का दार्शनिक विवेचन है। उसमें सात यन्थ हैं। उपनिषदों की तरह उनमें भी भारत का त्र्यारम्भिक त्र्यस्फ्रट-मार्गी तत्त्वचिन्तन है।

# उ. मूल जैन वाङ्मय

जैनों का दिगम्बर सम्प्रदाय चार वेदों की तरह चार अनुयोगों को प्रमाण मानता है। श्वेताम्बरों में से स्थानकवासियों के प्रमाण्भूत ११ अंग, १२ उपांग, ५ या ६ छेद अन्थ और ४ मृळ अन्थ हैं। दूसरे श्वेताम्बर १० पयन्ना अर्थात प्रकीण अन्थों को भी मानते हैं। उनके अतिरिक्त अनेक बार २० और पयन्ना, १२ निर्मुक्ति तथा ६ विधिध अन्थ मिला कर ८४ प्रमाण अन्थ गिने जाते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार महाबीर से ले कर चन्द्रगृप्त मौर्य के समकालिक भद्रवाहु तक आठ आचार्य हुए। नौवाँ थ्यूलभद्र हुआ जिसने पार्टलिपुत्र में संगत जुटा कर धर्मअन्थों का संकलन किया। इस प्रकार मूल जैन वास्त्रय की रचना पूर्व नन्द युग से मौर्य युग तक हुई। अंग नाम ही सूचित करता है कि उस वास्त्रय का आरम्भ वेदांग के युग में हुआ। किन्त आजकल जो जैनों के आचारांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती.

उपासकदशांग, प्रश्त-च्याकरण म्रादि ११ म्रांग-मन्थ उपलब्ध हैं, वे सब ज्यों के त्यों स्थूलमद्र के जमाने के नहीं हैं। भद्रवाहु की कही जाने वाली निर्युक्ति ( त्रारिम्मक धर्म-प्रन्थों पर भाष्य ) में तो पहली शताब्दी ई० पू० तक की घटनात्रों के निर्देश हैं। तो भी मूल जैन वाङ्मय के विशिष्ट ग्रंश पूर्व नन्द ग्रौर मौर्य युगों के हैं इसमें सन्देह नहीं।

#### ऋ. अर्थशास्त्र

चन्द्रगृप्त मौर्य के गुरु स्रोर स्रमात्य स्राचार्य कौटल्य ने स्रपने स्रर्थ-शास्त्र में उस विषय के १८ पहले त्राचायों त्रौर सम्प्रदायों के उद्धरण दिये हैं। वे त्र्यर्थसम्प्रदाय भी वैदिक चरणों की तरह थे। उतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय श्रौर विकास के लिए चार शताब्दियों का काल कृता गया है, जिससे अर्थशास्त्र का उदय लग० ७०० ई० पू० से मानना होता है। जातकों में धर्म श्रीर ऋर्थ में निपुण श्रमात्यों का उल्लेख है; ज्रापस्तम्ब धर्मसूत्र (२.५.१०.१४) में धर्म ज्रीर श्रर्थ में कुशल राजपुरोहित का । इससे उक्त स्थापना की पुष्टि होती ग्रीर यह सिद्ध होता है कि धर्मशास्त्र ग्रोर ग्रर्थशास्त्र का विकास प्रायः साथ साथ हुआ। कौटल्य ने ऋर्थ का लच्च थों किया है (१५.१) ''मनुष्यों की वृत्ति अर्थ है, अर्थात् मनुष्य-सहित भूमि। उस पृथिवी के लाभ ग्रौर पालन का उपाय रूप शास्त्र ग्रर्थशास्त्र है।" हम ग्रपनी भाषा में त्राज इसकी यों व्याख्या करेंगे कि मनुष्यों की जीविका त्रौर उस जीविका के साधनों की प्राप्ति श्रीर पालन के विचार को श्रर्थात् मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक समूचे ज्ञान और चिन्तन को प्राचीन भारत के मेधावी ऋर्थशास्त्र कहते थे।

उन प्राचीन ऋर्यशास्त्रियों के मानसिक चितिज में ऋपने समकालिक ज्ञान का विस्तार ऋोर स्वरूप क्या था, सो कौटल्य की इस विवेचना (१.२) से प्रकट होता है—"आन्वीच्रको त्रयी वार्त्ता ऋौर द्रण्डनीति ये विद्याएँ हैं। मानवों (मानव सम्प्रदाय के ऋर्यशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्त्ता ऋौर द्रण्डनीति ही; ऋान्वीच्रकी त्रयी का ही विशेष है। बाईस्पत्यों का मत है कि वार्त्ता ग्रीर दण्डनीति; लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी बाहरी त्र्योदना मात्र है। त्र्योशनसों का मत है कि द्राइनीति ही एक विद्या है, उसी में सब विद्यात्रों की जए जमी है। कौटल्य के मत में चार ही विद्याएँ हैं। उनसे धर्म श्रीर श्रर्थ को जाने (विद्यात्) यही विद्यात्रों का विद्यापन है।

"सांख्य योग ग्रौर लोकायत वह ग्रान्वीज्ञकी (दर्शन) है। नयी में धर्म ग्रौर ग्राधर्म (का विचार होता है), वार्त्ता में ग्रार्थ ग्रौर ग्रानर्थ (का), दराइनीति (राजशास्त्र) में नय (नीति) त्र्यार स्रान्य तथा बल ख्रीर खबल (का)। इन सब का हेतु झों से खन्धी चर्ण (दर्शन) करती है " सो सब विद्यात्रों का प्रदीप " त्रान्वीचाकी मानी गई है।"

इससे प्रकट है कि उस समय त्रयी (वैदिक वाङ्मय ) के ग्रातिरिक्त दर्शन ग्रीर ग्रानेक लौकिक ज्ञानों का उदय हो चुका था। दर्शन तब तक तीन ही थे—सांख्य, योग ग्रौर लोकायत ( चार्वाक )। बाईस्पत्य श्रीर श्रीशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों की दृष्टि में त्रयी का कुछ भी भल्य न था। कौटलीय ऋर्थशास्त्र के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार ग्रर्थात् व्यावहारिक कानून ग्रर्थशास्त्रियों की विवेचना का एक विषय था। धर्मशास्त्र में भी कुछ कानून था, पर केवल प्रायश्चित्तीय कानून-धार्मिक अनुष्ठान सम्बन्धी वे विधि नियम और प्रतिपेध जिनके उल्लंघन का दराड प्रायश्चित्त होते थे। सब लोकिक व्यवहार अर्थात दीवानी त्र्योर फौजदारी कानून त्र्यर्थशास्त्र का थिपय थे। लृ. इतिहास-पुराण रामायण भारत श्रोर गीता

त्रापस्तम्ब से पहले पुराण त्रीर भविष्यत पुराण विद्यमान थे तथा कौटल्य ने इतिहास को वेदों में ऋर्थात त्रयी के परिशिष्ट में गिना है सो कहा जा चुका है (ऊपर पृ० ४४, ४७-४८)। कौटल्य ग्रागे (१.५) कहते हैं—"पुराण इतिवृत्त त्र्याख्यायिका उदाहरण धर्मशास्त्र ग्रीर श्रर्थशास्त्र यह इतिहास है।" इससे प्रकट है कि धर्मशास्त्र ग्रीर ग्रर्थशास्त्र दोनों का मूल इतिहास में था-- अर्थात् मनुष्य-सम्बन्धी सव चिन्तन

#### इतिहास से पैदा हुआ था।

रामायण का मुख्य ग्रंश ग्रौर भारत काव्य भी लग॰ पाँचवीं शताब्दी ई॰ पू॰ में बने सो ऊपर कहा जा चुका है। हम देखेंगे कि रामायण का समाज चित्रण इसी युग का है। पर उसके कुछ स्थल वर्णन पछि के हैं, एवं राम के ग्रवतार होने का विचार भी जो कि उसके मुख्य ग्रंश में नहीं है।

भगवद्गीता के विषय में का॰ त्रि॰ तेलंग, बा॰ गं॰ टिळक श्रौर रा० गो० भएडारकर का मत था कि वह भी इसी युग की है। उन्होंने दिखाया है कि उसके विचारों की बुनियाद उपनिषदों ग्रौर सुत्तनिपात जैसे बौद्ध प्रंथों में है, ग्रानेक-मागीं दार्शनिक विचार गीता के युग तक प्रस्फुटित नहीं हुआ था, उसमें केवल सांख्य और योग की चर्चा है। वासुदेव-पूजा का उसमें विशिष्ट स्थान है। वह पूजा चौथी शताब्दी ई॰ पू॰ में प्रचलित थी यह खुद्दकनिकाय के ब्रान्तर्गत निद्देस नामक ग्रंथ से प्रकट हुग्रा है। चौथी तीसरी दूसरी शताब्दी ई० पू० के ग्रामिलेखों ग्रौर वाङ्मय में वासुदेव के दो व्यूह अर्थात् मूर्त्त रूप माने गये हैं; पहली शताब्दी ई॰ पू॰ ग्रौर पहली शताब्दी ई॰ के लेखों में उसके चार व्यूह माने गये हैं तथा उसे नारायण त्र्योर विष्णु का त्र्यवतार कहा गया है। गीता में न तो व्यूहों की कल्पना है, श्रौर न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार होने की। विष्णु को गीता में आदित्य का ही प्रथम रूप माना है जो कि वैदिक कल्पना थी। उपनिषदों के ग्रानेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर है। यों श्री रा० गो० भंडारकर ने दिखाया है कि गीता श्वेताश्वतर उपनिषद् के ठीक बाद की ऋर्थात् पूर्व नन्द युग की कृति है।

परन्तु बौद्ध दर्शन के विकास कम का श्रध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी शताब्दी ई॰ तक बौद्ध दार्शनिकों को गीता का पता न था, इसलिए उसे पहली दूसरी शताब्दी ई॰ का होना चाहिए । इस विवाद के निपटारे के लिए भारतीय दर्शन के श्रम्तर्गत विचारों के विकास-क्रम की बारीकी से छानबीन की ग्रावश्यकता है। जब तक वैसी छानबीन द्वारा इस प्रश्न का समाधान नहीं होता तब तक हम गीता के काल के विपय में श्री रा० गो० भएडारकर के मत का ग्रानुसरण ही ठीक मानते हैं।

#### ए, विविध

ग्रनेक शास्त्रों का ग्रारम्भ वेदाङ्ग रूप में हुग्रा, पर वे इस सुग तक स्वतन्त्र शास्त्र बन गये थे । उदाहरण के लिए व्याकरण वेदाज्ञ था, पर पाणिन का व्याकरण अष्टाध्यायी जो सूत्र शेली में है और जिसमें उस शैली की पूर्णता परा काष्ठा तक पहुँच गई है, वेदाङ्ग में सम्मिलित नहीं है। छन्द्रस् ग्रर्थात् वेद की भाषा के नियम उसमें प्रायः ग्रपवाद रूप से हैं; उसका ध्यान प्रथमतः लौकिक भाषा की द्योर है। पाणिनि पच्छिमी गन्धार में सुवास्तु (स्वात ) नदी के काँठे के शालातुर गाँव के थे ग्रीर ग्रनुश्रुति है कि वे ग्रपने ग्रन्थ को ले कर पाटलिपुत्र गये थे। यों उनका काल पाटलिपुत्र की स्थापना के पीछे का है। पाणिनि के जोड़ का व्याकरण-शास्त्री शायद संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। उनके प्रनथ से यह भी प्रकट होता है कि उनसे पहले रान्दराास्त्र का ग्रध्ययन क्रमशः किस प्रकार बढ़ा था। शब्दों की ब्युलिसि कर मूल शब्द ग्रौर धातु ल्लाँटे गये थे; फिर उनके परिवर्तनों की ल्लानबीन कर उसके आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण अनेक गर्णों में किया गया था। यह कार्य पाणिनि से पहले कई पीढ़ियों में हुआ होगा श्रीर इसके श्राधार पर ही पाणिनि ऐसी पूर्ण कृति प्रस्तुत कर सके।

बोधायन श्रौर श्रापस्तम्ब के शुल्य सूत्र भी इसी युग की कृतियाँ हैं। उनमें रेखागणित या ज्यामिति की श्रारम्भिक नींव है।

पाणिनि की ऋष्टाध्यायी (४. ३. ११०) से पता चलता है कि उनसे पहले शिलालि नामक किसी ग्रन्थकार ने नटसूत्र लिखे थे। उनमें नाट्यकला का प्रतिपादन किया गया होगा।

तत्त्रिला के गुस्कुल में जो शास्त्र पदाये जाते उनमें आयुर्वेद

का विशिष्ट स्थान था । उस गुरुकुल का स्नातक मगध का राजवैद्य जीवक बुद्ध का समकालिक था । उसके हैं नित्तान्त से पता चलता है कि ऋायुर्वेद की यथेष्ट उन्नति हो चुकी और उसमें शल्य चिकित्सा भी सम्मिलित थी । जीवक की शिचा उस गुरुकुल में सात बरस में पूरी हुई थी। उसकी उपाधि कुमारभृत्य थी। कौमारभृत्य ऋायुर्वेद के उस विभाग का नाम है जिसमें बच्चों के रोगों और चिकित्सा की विवेचना होती है। यों इस युग तक ऋायुर्वेद के ऋनेक विभागों का विकास भी हो चुका था।

# § ३. पूर्व नन्द युग की आर्थिक राजनीतिक संस्थाएँ

उत्तर वैदिक श्रौर महाजनपद युगों में श्रेणि निगम श्रादि जो संस्थाएँ खड़ी हुई थीं, उनके लिए इस युग के वाड्यय में जातिवाचक संज्ञाएँ थीं—निकाय, समूह या वर्ग। निकाय का श्रर्थ था श्रृंखलावद्ध समूह। श्रव्यवस्थित जमघट के श्रर्थ में निचय कहा जाता था। निकाय श्रौर निचय दोनों समान मूलक शब्द थे। श्रेणि श्रौर निगम दोनों श्रार्थिक निकाय थे, उनमें विभिन्न कुलों के परन्तु एक वृत्ति या जीविका वाले लोग होते थे। नगरों के संघ इस युग में पूग कहलाने लगे, श्रौर उनकी यह परिभाषा थी कि विभिन्न कुलों तथा विभिन्न वृत्तियों वाले संघ पूग होते हैं (श्रष्टाध्यायी ५. ३. १९२ पर कार्शिका वृत्ति)। श्रर्थात् पूग प्रादेशिक संघ थे जिनमें श्रनेक श्रेणियों श्रौर निगमों के प्रतिनिधि होते थे।

गौतम धर्मसूत्र (११.२१) से पता चलता है कि कारुश्रों श्रर्थात् कारीगरों के श्रतिरिक्त कृषकों, विश्वां, पशुपालकों श्रीर कुसीदियों (रुपया उधार देने वालों) की भी श्रेशियाँ थीं। एक जगह रहने वाले कारुश्रों की श्रेशियाँ बनना सरल था, पर बिखर कर रहने वाले कृषकों की भी श्रेशियाँ होना उत्कट सामृहिक जीवन का सूचक था।

पिछले युग के समान ग्राम श्रेगि निगम'पूग त्र्यादि निकाय अपना भीतरी शासन स्वयं चलाते, अपने भीतर के विवाद निपटाने के लिए न्यायालय का काम करते, पर सबसे बढ़ कर वे ब्रापस में मिल कर जो समय था संवित अर्थात् ठहराव करें, वह समय-धर्म यदि देश के मूल धर्म ब्रोर व्यवहार अर्थात् कानून के विरुद्ध न हो, तो उसे चरितार्थ करना राजा का कर्त्तव्य होता। कोई वर्गी अपने वर्ग के समय को तोहे तो द्रांड पाता था। समय (सम् अय) का अर्थ था मिल कर किया हुआ ठहराव। यो इन निकायों के ठहरावं कानून थे। बोद्ध संधां की कार्यपरिपाटी का पूरा चित्र हमें मिलता है। उन संघों में निश्चित विधियों से प्रस्ताव रखने (कर्मचचन = कार्य का कहना), उसपर प्रकट या गुप्त रूप से मत लेने ब्रोर बहुमत से निश्चय करने की पद्धति थी। वैसी ही पद्धति उस युग के सभी निकायों में चलती होगी। यो प्राम श्रेणि निगम पूग ब्रादि निकाय जो समय-धर्म अर्थात् ब्रापसी निश्चय द्वारा कानून बनाते, वह भी ठीक पद्धति से बिचार कर के बनाया जाता, वह यह यों ही चल जाने वाला रिवाज नहीं था।

राजकीय विनिश्चयस्थानों (न्यायालयों) में विनिश्चायक (न्यायाधीश) के साथ उद्घाहिका ('जूरी') बैठती थी, श्रोर उसमें प्रत्येक वर्गी के श्रपने ही वर्ग के श्रर्थात् प्रत्येक श्रामियुक्त के श्रपने निकाय के लोगों के बैठने का नियम था।

यों इन निकायों को जहाँ पूरे स्य शासन के ग्रिधिकार थे, वहाँ जनपद के केन्द्रीय शासन की भी ये ही बुनियाद थे। वैदिक काल की सिमिति की तरह इस युग में भी परिषद् या पौर-जानपद नाम का निकाय समूचे जनपद के शासन को चलाने के लिए था। उसमें ग्रामिएयों के ग्रातिरिक्त श्रेणिमुख्य श्रौर निगमश्रेष्टी ग्रादि होते तथा राजा को उसके परामर्श के श्रनुसार चलना पड़ता। रामायण में राम को युवराज बनाने के लिए जुटाई गई राजा दशरथ की सभा का जो चित्र है उसमें श्रेणिमुख्यों ग्रौर निगमश्रेष्टियों का विशिष्ट स्थान है।

बौद्ध वाड्यय से पता मिलता है कि इस युग में चेदि जनपद में सहजाति नाम की समृद्ध नगरी थी। इलाहाबाद के दक्खिन उस नगरी का भीटा है, जिसकी खुदाई से एक भव्य इमारत के खँडहरों के बीच एक मोहर पाई गई जिसपर इस युग की लिपि में लिखा है—सहजातिये

म स स

स ह
'भीटा' ( ज़ि॰ इलाहाबाद ) की खुदाई में पाई
गई ''सहजातिये निगमस'' (सहजाति-निगम
की) मोहर। [भा॰ पु॰ वि॰]

निगमस (सहजाति के निगम की)। उस मोहर से ऊपर कहे गये तथ्यों की पुष्टि होती है।

ग्रामों श्रेणियों निगमों नगरियों ग्रौर जनपदों के निकाय जैसे ग्रपने छोटे राजा की छत्रच्छाया में काम कर सकते थे, वैसे ही किसी बड़े साम्राज्य के ग्रन्दर भी। यों स्थानीय स्वशासन के इस वातावरण के बीच भी सारे भारत में साम्राज्य बनाने का ग्रादर्श

इस युग के राजनीतिक चिन्तन श्रीर श्राचरण को व्यापे हुए थे। किण्ङ्क भारद्वाज जैसे श्रर्थशास्त्रियों का मत था कि पुराने चले श्राते निकम्मे श्रीर निर्वल राजवंशों को बल से वा छल से मिटा देना चाहिए। मगध का साम्राज्य इस प्रकार के चिन्तन की उपज था। उस साम्राज्य में भारत का समूचा मध्यदेश तथा प्राच्य श्रीर पश्चिम देशों का मुख्य श्रंश सम्मिलित था।

उसके पिन्छम तरफ पंजाब सिन्ध श्रीर सुराष्ट्र में तथा दिन्छन तरफ भी छोटे-छोटे राज्यों की मेखला थी, जिनमें से श्रिधिकतर संघराज्य थे। पंजाब श्रीर सिन्ध का सम्मिलित नाम पाणिनि ने वाहीकाः श्रिथांत् वाहीक देश दिया है। वाहीकों में यौधेय सुद्रक मालव त्रिगर्त्त श्रादि श्रमेक श्रायुधजीवि-संघ थे, श्रर्थात् इन संघों की प्रत्येक प्रजा को शस्त्रों का अभ्यास करना पड़ता था। यौधेय सतलज काँ ठे में रहते थे, बुद्रक ब्यासा पर, मालव रावी के निचले काँ ठे पर और त्रिगर्त्त सतलज-व्यास दोग्राब तथा कांगड़े में। मद्रक ग्राद् अन्य अनेक संध भी वाहीकों में थे। मद्रकों का देश रावी-चनाब के बीच था, उसकी राजधानी शाकल (स्यालकोट) थी। सुराष्ट्र में अन्धक-वृष्णि-संव था, जिसमें दो राजन्य अर्थात् मुखिया एक साथ चुनने की प्रथा थी, प्रत्येक राजन्य एक-एक वर्ग का प्रतिनिधि होता।

## § ४. 'धर्म' और 'व्यवहार' का उद्य

हमने देखा कि पूर्व नन्द युग धर्म श्रीर श्रर्थ की विवेचना का युग था, उसी युग में धर्म श्रीर व्यवहार श्रर्थात् धार्मिक श्रीर व्यवहारिक कानून पहलेपहल स्त्रित किया गया। उन धर्मों श्रीर व्यवहारों का उद्भव क्या था ? श्रीर वे क्यों इसी। युग में पहलेपहल संकलित हुए ?

हिन्दू समाज का व्यक्तिगत श्रोर पारिवारिक कान्न हाल तक याज्ञ वल्क्यरमृति की मध्यकालीन व्याख्याश्रों पर श्राश्रित रहा है। यह प्रचलित विश्वास है कि उस कान्न की बुनियाद मनु श्रादि की म्मृतियाँ हैं श्रीर कि वे स्मृतियाँ ही धर्मशास्त्र हैं। श्राधुनिक विद्वानों ने इस स्थापना को सिद्धान्त मान लिया था कि प्रत्येक धर्मशास्त्र किसी धर्मस्त्र का रूपान्तर था, इसलिए प्रत्येक स्मृति परोद्ध रूप से किसी धैदिक चरण की उपज थी, श्रीर यों प्राचीन भारत के कान्नों का विकास धैदिक शास्त्राश्रों में हुश्रा।

कौटलीय स्रर्थशास्त्र के पाये जाने पर प्राचीन भारतीय राज्यसंस्था स्रौर कान् के महान् विवेचक स्व० श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने इस स्थापना को गलत सिद्ध किया। उन्होंने दिखाया कि धर्मसूत्र भी धर्मशास्त्र कहलाते थे, कि स्मृतिग्रन्थों में जो व्यवहार स्रंश है वह स्रर्थशास्त्र से लिया गया है स्रौर कि स्मृतियों का वैदिक चरणों से कोई सम्बन्ध नहीं था। धर्मस्त्रों में राजधर्म-विषयक केवल ५.७ उपदेश हैं। लेनदेन, कय-विकय, रेहन, धरोहर, ऋण और ऋण-शोध, भृति और दासत्व, सम्पत्ति के स्वत्वपरिवर्त्तन ग्रादि विषयक दीवानी तथा ग्रानेक ग्रापराधों विषयक फ़ौजदारी कानून उनमें कहीं नहीं है। वे सब विषय कौटलीय ग्राथिशास्त्र के धर्मस्थीय ग्रोर करटकशोधन ग्राधिकरणों में हैं। ग्रार्थशास्त्र के सम्प्रदायों में उनपर विचार चलता रहा होगा। वह सब कानून व्यवहार कहलाता था। महाजनपद ग्रुग में हम पहलेपहल वोहारिक श्रमच्च (व्यावहारिक श्रमात्य) नामक न्यायाधीशों का होना देखते हैं। गौतम ग्रुपने धर्मसूत्र (१९.१६) में व्यवहार को वेद से पहले स्थान देता है।

धमों श्रौर व्यवहारों का उद्भव कैसे हुत्रा ? इस प्रश्न पर श्रापस्तम्ब से प्रकाश पड़ता है। वहाँ सभी धमों को सामयाचारिक श्रर्थात् समयमूलक कहा है (१,१.१.१-२)। पहले सभी धमें श्रौर व्यवहार सभाश्रों के ठहरावों द्वारा निर्धारित हुए, उनमें से जो पुराने श्रर्थात् बहुत काल से स्थापित हो गये वे श्राचार या वृत्त बन गये। विभिन्न जनपदों में श्रायों का जो वृत्त बन गया था उसकी व्याख्या श्रापस्तम्ब ने बड़े रुचिकर ढंग से की है कि "जिस कार्य को करने से श्रार्थ प्रशंसा करें वह धर्म है, जिसकी गर्हा करें वह श्रधर्म" (१.७.२०.७-८)।

महाजनपद श्रौर पूर्व नन्द युगों में धमों श्रौर व्यवहारों के पहलेपहल सूत्रित किये जाने का कारण था श्रार्थिक जीवन का विकास श्रौर परिपाक । भारतीय समाज श्रव परिपकता की ऐसी दशा पर पहुँच रहा था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रौर वर्ग के श्रधिकारों श्रौर कर्तव्यों को स्पष्ट जानने की श्रावश्यकता श्रनुभव की जाने लगी थी। इसी कारण विभिन्न धन्दों वाले श्रेष्णिनिकायों का उदय हुशा, सभाशों में विधिवत् विचार श्रौर निर्णय करने की परिपाटी चली, श्रौर धमों श्रौर व्यवहारों को सूत्रित किया गया। वैदिक चरण श्रौर श्रर्थनस्प्रदाय दोनों राष्ट्र के जीवन पर श्रपनी श्रपनी हिट से विचार करते। एक पन्न धर्म की मर्यादा पर

श्रिधिक ध्यान देता, दूसरा राज्य की नीति श्रीर बल पर ।

# §५. नन्द मौर्य युगों का धर्म-कर्म

बुद्ध जैसे सुधारकों ने धामिक जीवन में जो विचार-मथन पेदा कर दिया था, उसके होते हुए भी जन-साधारण में ख्रानेक प्रकार की पूजाएं ख्रीर विश्वास इस युग में प्रचलित थे।

पाणिनि की ग्रष्टाध्यायी (५. ३. ६६) से सूचित होता है कि देवताग्रों की छोटी-मोटी मूर्तियाँ इस युग में चल चुकी थीं ग्रोर उनसे जीविका चलाने वाले पुजारी भी थे। रामायण (१. ३७) में स्कन्द नामक नये देवता का उल्लेख है। वह ग्राग्नि ग्रीर गंगा का पुत्र था, ग्रीर कृत्तिका तारों ने उसे पाला इसलिए कार्तिकेय कहलाया। ग्राग्नि को शिव का रूप मानने से उसे शिव का बेटा माना गया।

खुद्दक-निकाय के ग्रन्तर्गत निद्देस ग्रंथ में इस ग्रुग की ग्रमेक पूजाओं का वर्णन यों है— 'बहुत से अमण ग्रोर ब्राह्मण बनों से शुद्धि मानते हैं। वे हाथी का बत करते हैं या घोड़े का या गाय का या कुत्ते का या कौए का या वासुदेव का या बलदेव का या पूर्णभद्र का या मिण्भद्र का या नागों का या सुपर्ण (गरुड) का या यत्त्रों का या ग्रम्ह का या गन्धवों का या महाराज का या चन्द्र का या सूर्य का या इन्द्र का या बहा का या देवों का या दिशाओं का।"

इस परिगणन में एक तो श्राग्नि सूर्य चन्द्र इन्द्र श्रादि वैदिक प्रकृति-देवताश्रों के नाम हैं, दूसरे यत्तों श्राप्तरों गन्धवों श्रादि कल्नित बुरी श्रात्माश्रों के, तीसरे हाथी घोड़े कीए कुत्ते श्रादि जन्तुश्रों के, श्रीर चौथे वासुदेव बलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के । बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पूजाएँ एक ही लेखे की थीं, किन्तु हमें उन चार घाराश्रों में विवेक करना चाहिए।

वसु वैद्योपरिचर के जमाने में यज्ञों की हिंसा कर्मकार छीर सूखे तप के विरुद्ध जो लहर उठी थी, जिसके मुख्य सिद्धान्त भक्ति छीर

त्राहिंसा थे, तथा जिसका समर्थन वासदेव कृष्ण ने किया था, उस एकान्तिक धर्म का उल्लेख ऊपर हो चुका है। उस सुधार की लहर से एक पन्थ पैदा हो गया था, जिसके अनुयायियों के लिए गीता के जमाने तक वासुदेव परम पुरुप बन गया था। निद्देस के जमाने से पहले उसमें वासुदेव के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध मार्ग में श्रौर एकान्तिक धर्म में यह समानता थी कि दोनों कर्मकाएड देह शोप णात्मक तप श्रौर हिंसा के विरोधी थे। परन्तु एकान्तिक धर्म जहाँ भक्तिप्रधान आस्तिकवाद था, वहाँ बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान श्रनीश्वरवाद । चन्द्रगुत मौर्य के दरबार के यूनानी दूत मेगास्थनेस् ने लिखा है कि शूरसेन लोगों में हेराक्लेस ( अर्थात् कृष्ण ) की पूजा होती थी। चित्तौड़ के निकट घोंसुंडी गाँव से मिले मौर्य लिपि के एक ग्रमिलेख में संकर्षण श्रीर वासुदेव के लिए पूजा-शिला श्रीर उसके चौगिर्द नारायण-वाटिका अर्थात् नारायण को अर्पित बाड़ा बनाने की बात है। यों निहोस के उक्त सन्दर्भ की तरह इस ग्राभिलेख से भी मौर्य युग तक वासुदेव के साथ संकर्षण की भी पूजा चल जाना तथा वासुदेव श्रौर नारायण की श्रमिन्नता मान ली जाना भी सिद्ध होता है।

एकान्तिक धर्म, उपनिषदों, जैन तथा बौद्ध मागों ने कर्मकाएड को निर्थिक कहा था, पर थोड़े-बहुत ग्रानुष्ठान के बिना किसी समाज में व्यवस्था नहीं रह सकती, भले ही वह ग्रानुष्ठान मूढ विश्वासों पर निर्भेर हो या सुन्दर ग्रादशों पर । इसौलिए कर्मकाएड मिटा नहीं, प्रत्युत ग्रह्य संस्कारों के रूप में इसी युग में उसकी विधियाँ स्थिर हुई । ग्रह्म सूत्रों की वं संस्कार-विधियाँ ग्रानेक युगों में थोड़ी-बहुत परिवर्त्तित होतीं भारतीय समाज में ग्राज तक चली ग्राती हैं।

गृह्य सूत्रों में विष्णु त्रीर शिव प्रधान देवता हो गये हैं, त्र्यनेक संस्कारों में उनकी प्रार्थना की जाती है। कद्र-शिव को श्वेताश्वतर उपनिषद् ने पर-ब्रह्म का रूप दिया था, तो भी गृह्य सूत्रों में कद्र वही पुराना डरावना देव है। त्राश्वलायन (४.६) हिरएयकेशी (२.८) त्रीर पारस्कर (३.८) के अनुसार डंगरों के रोग से बचने के लिए गाँव के बाहर गोन्त्रज में शूलगब यज्ञ किया जाता था, जिसमें रुद्र को बिल दी जाती थी। उस यज्ञ का रोष गाँव में नहीं लाया जाता था। रुद्र भन आदि देवों की स्त्रियों रुद्राणी भवानी आदि के नाम यहा सूत्रों में हैं, पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का नहीं। विनायक का अर्थ बुरी आत्मा है— भूत की तरह। मानव यहा सूत्र में चार विनायकों के नाम हैं, थे जिस मनुष्य को पकड़ लेते वही निकम्मा हो जाता।

## §६. उक्त युगों का सामाजिक जीवन

महाजनपद युग का जैसा सामाजिक जीवन था इस युग में उसमें कुछ परिपकता ब्राई दीखती है। विनयपिटक (विभंग पाचित्तिय २.२) में इस युग की सामाजिक ऊँचनीच का यह चित्र है—"जातियाँ दो हैं, हीन जाति ब्रार उत्कृष्ट जाति। हीन जाति कौन सी? चरण्डाल जाति वेण जाति नेषाद जाति "पुक्कस जाति"। उत्कृष्ट जाति कीन सी? चित्रय जाति ब्राह्मण जाति"। शिल्प दो हैं, हीन शिल्प ब्रोर उत्कृष्ट शिल्प। हीन शिल्प जैसे नळकार शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्म, चमार का शिल्प, नाई का शिल्म ब्रोर जो उन उन जनपदों में " ब्रावज्ञात "परिभूत हो। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रागण्ना लेख ब्राथवा उन उन जनपदों में "। कर्म दो हैं " हीन कर्म जैसे कोटा बनाने का काम, (सूखे) फूल बटोरने का काम। उत्कृष्ट कर्म जैसे कृपि वाणिज्य गोरन्ना।"

इससे स्पष्ट है कि कृषक बनिया ग्वाला हरकारा सराफ नाई ग्रादि विभिन्न जनपदों की दशा के श्रनुसार ऊँचे नीचे काम ग्रोर शिला थे, जातें नहीं । चरडाल वेरण निषाद ग्रादि वस्तुतः ग्रनार्य जातियाँ ग्रार्थात् नस्लें थीं । पर च्रित्रय श्रोर ब्राह्मर्ण किल्पत जातियाँ थीं । च्रित्रयों में श्रपने कुलों की उच्चता का भाव इतना परिपक्क हो चुका कि वे ग्रपने को जाति कहने लगे थे, श्रोर ब्राह्मर्ण भी श्रपने को जाति गिनना चाहते थे यद्यपि उनके जाति होने की बात विवादग्रस्त थी—बहुत से ब्राह्मण् स्पष्ट कहते थे कि ब्राह्मण्पन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं, व्रत ख्रौर शील से हैं (सुत्तनिपात वासेट्रस्त ३५ वत्थुकथा, तथा ६५०)। जो भी हो, चत्रिय ख्रौर ब्राह्मण् ख्रार्य कृषकों शिल्पियों ख्रौर विण्जों से भिन्न जाति के नथे।

यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का चार वर्णों में बँटवारा हो गया था। चार वर्णों में बँटने का विचार केवल वैदिक विचारकों का था। पर वे भी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वर्णों में न बाँट पाते थे, उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी पड़ती थी (यथा गौतम ४.१४-१५) जो कि निर्मूल थी। उस युग के साधारण लोग जब भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बँटवारा करते तब कृषक, शिल्पी, वाणिज, प्रष्य (हरकारा), चोर, योधाजीव, याजक, राजा इत्यादि ढंग से करते (सुत्तिपात ६१२-६१६, ६५०-६५२)। आरेर जब वे अन्ने समाज की जातियाँ गिनते तब च्रिय जाति तो प्रायः गिनी जाती, ब्राह्मण को कोई जाति गिनते कोई नहीं गिनते, पर उनके जोड़ की वैश्य नाम की कोई जाति न गिनी जाती, प्रत्युत चर्णडाल वेण निषाद पुक्रस आदि जातियाँ कही जातों जो वस्तुतः जातियाँ थीं। च्रिय और अहस ण नाम की कल्पित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थी।

धर्मशास्त्री शूद शब्द को अपने समाज के निचले दर्जे के लिए वर्त्तते, और उस दर्जे में वस्तुतः अनेक जातियों के लोग थे। शूद्रों और अपरें में इस युग तक रंग का भेद चला आता था, शूद्र कृष्ण-वर्ण थे (आप०१. ६. २७. ११)। उनका आयों के साथ सम्प्रयोग (मिलना-जुलना) रोकने की भरसक चेष्टा की जाती, तो भी वह पूरी तरह रोका न जा सकता। आर्य स्त्री का शूद्र-गमन अनेक धर्मशास्त्रियों के अनुसार निषद्ध मांस खाने की तरह केवल अशुचिकर कर्म था, यद्यपि कुछ उसे पतनीय कहते थे (वहीं, १. ७. २१. १३, १६)।

विवाह-प्रकारों के वर्गीकरण के प्रथम प्रयत्न इसी युग में किये गये।

धर्म ग्रीर व्यवहार के स्तित होने के साथ वह वर्गीकरण श्रावश्यक था। मानव ग्रह्म स्त्र (१.७.११) के श्रनुसार विवाह दो प्रकार के हैं, ब्राह्म ग्रीर शौलक। एक में संस्कार मुख्य था, दूसरे में शुल्क। हिरएयकेशी, पारस्कर ग्रादि में विवाह-भेदों का नाम नहीं है, ग्राश्नलायन (१.६.१) में पहलेपहल ग्राठ भेदों का उल्लेख है। फिर धर्मस्त्रों में वही बात दोहराई गई है (गौत० ४.४-११)। विधवा-विवाह श्रीर नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित थे। उन्हें सीमित करने की हलकी सी चेष्टा धर्मस्त्रों में है (गौत० १८.४ प्र०)।

आर्थों का खाना-पीना पहले की अपेद्या परिष्कृत होता जाता था। एक खुर वाले जानवरों, ऊँट, आम्य शूक्षर आदि के मांस अभद्य गिने जाने लगे थे।

# § ७. ईरान ग्रीर यूनान से सम्पर्क

श्रार्यावर्त ईरान श्रोर यूनान के जीवन श्रोर विचारों में पहली समानता इस कारण रही कि तीनों की कृष्टि का विकास मूल श्रार्य कृष्टि से हुश्रा था। फिर वैदिक काल से श्रार्यावर्त का पिन्ह्रम से सम्पर्क रहा ही। उत्तर वैदिक काल में श्रार्यावर्त के लोग उत्तर तरफ कम्बोज देश—पामीर बदख्शाँ—तक फैल गये। ईरान भी तब मध्य एशिया तक पैला हुश्रा था। उस दशा में दोनों में घनिष्ठ सम्पर्क रहा। जेंद श्राविस्ता की भाषा पह्नवी श्रर्थात् पूर्वी ईरान की है। जर्मन विद्वान् तोमास्चेक ने दिखाया है कि पूर्वी ईरान की बोलियों में से भी पामीर की मुंजानी बोली उसके निकटतम है। यों श्राविस्ता के कम्बोज देश में ही लिखे गये होने की सम्भावना है।

छुठी शताब्दी ई॰ पू॰ में सीर श्रौर सिन्ध निदयों के काँठों से भूमध्य-सागर तक पारसी साम्राज्य श्रौर फिर नवनन्दों के युग में यूनान से पंजाब तक यूनानी साम्राज्य स्थापित होने से भारत ईरान श्रौर यूनान के बीच विचारों का श्रादान-प्रदान सफट रूप से बढ़ा। तोनों देशों के दर्शन वैद्यक गिणित विज्ञान शिल्प श्रीर कला विषयक विचारों में एक-दूसरे से लेना-देना खूब हुआ। तीनो देशों के प्राचीन वाड्ययों के कालकम से तुलं-नात्मक श्रध्ययन द्वारा श्रादान-प्रदान की इस प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ सकता है। भारतीय इतिहास की श्राधुनिक खोज जब से श्रारम्भ हुई तब से यह बात सबके सामने है। तो भी भारत में पिछले २०-३५ बरसों में इस दिशा में कोई उल्लेख-योग्य प्रयत्न नहीं किया गया।

श्रलक्सान्दर की सफलता से यह स्पष्ट दिखाई दिया कि यूनानियों के सेना के संवटन श्रोर संचालन में कुछ विशिष्टता थी। कौटल्य श्रोर चन्द्रगुप्त ने उस विशिष्टता को देख-समभ कर इतनी जल्दी श्रपना लिया कि वे श्रलक्सान्दर के योग्यतम उत्तराधिकारी को उस कला में मात दे सके। मौर्य युग के भारतीयों की ग्रहण शक्ति का यह एक नमूना है। पारसी श्रोर यूनानी साम्राज्यों के प्रसंग में यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत की सीमा तब स्पष्ट रूप से हेलमन्द (सेतुमन्त) नदी श्रोर हिन्दकोह तक मानी जाती थी।

# § ८. मौर्य राज्यसंस्था तथा कौटल्य के राष्ट्रीय आदर्श

मौर्य सम्राट् अपने को राजा अौर अपने साम्राज्य को विजित कहते थे। उस अर्थ में वह शब्द महाजनपद युग से चला आता था। विजित की सीमा पार के स्वतन्त्र पड़ोसी राष्ट्र अन्त कहलाते थे। सीमा के भीतर किनारों पर कुछ ऐसे जनपद थे जिन्हें हम आजकल की परिभाषा में संरक्षित राज्य कहेंगे; अशोक के अभिलेखों में उस अर्थ में शायद अपरान्त या राजविषय शब्द है, पर यह निश्चत नहीं। उन संरक्षित राज्यों में उत्तर तरफ गन्धार और कम्बोज तथा नामक और नामपंक्ति थे; दिक्खनपन्छिम तरफ रिठक भोज और पितनिक जो सब मिल कर आधुनिक महाराष्ट्र होता है, तथा दिक्खनपूरव तरफ अन्ध्र और पुलिन्द। नामक नामपंक्ति की विवेचना आगे की जायगी।

स 🏰ा विजित चार या पाँच खरडों में बँटा था । स्व॰ पं॰ रामा-

वतार शर्मा के मतानुसार श्रशोक के चौथे स्तम्भाभिलेख में इन खरहों को चक्र कहा है। के व चक्र थे—मध्यदेश, प्राची, दिल्लगापथ, पश्चिमदेश ग्रौर उत्तरापथ। भारत का इस प्रकार का विभाजन उत्तर वैदिक काल से चला ग्राता था, ग्रौर भारतीय जनता के इतिहास ग्रौर कृष्टि की दृष्टि से यह ग्राज भी उपयुक्त है। मीर्य युग में मध्यदेश ग्रौर प्राची मिला कर शायद एक ही चक्र रहा हो। एक एक चक्र के ग्रम्तर्गत ग्रमेक जनपद थे। जनपदों के भीतर शासन की छोटी इकाइयाँ त्राहार (जिले) ग्रौर कोट्टविषय (गढ़ों से शासित प्रदेश) थे। पुराने वसे हुए जनपद ग्राहारों में वॅटे थे; कोट्टविषय प्रायः त्राह्मी प्रदेशों में थे।

शासन के संचालन को प्राचीन भारत में अनुशासन कहा जाता था। विजित का अनुशासन राजा मिन्त्रयों ग्रोर मिन्त्रपरिषद् की सहायता से चलाता था। चकों ग्रीर उनके भीतर जनपदों के अनुशासन के निरीच्या के लिए कुमार ग्रीर महामात्य ग्रथवा महामात्य नियत होते थे। जनपदों उनके अन्तर्गत नगरों ग्रीर उनके विभागों के अनुशासन के लिए समाहत्तां, नागरक, स्थानिक, गोप, प्रदेण्टा ग्रादि श्राधिकारी होते थे। प्रश्न यह है कि इन ग्राधिकारियों के द्वारा राजा क्या मनमाने

<sup>\*</sup> उसमें च का नि पाठ है। दूसरे विद्वानों ने च कानि दो शब्द साने।

<sup>†</sup> इस अर्थात् अप्रोज़ी ऐडिमिनिस्ट्रेशन के अर्थ में भारतीय संविधान के हिन्दी अनुवाद में प्रशासन शब्द वर्ता गया है। पर प्राचीन भारतीय राज्यसंस्था में प्रशासन का अर्थ होता था राजा का राज पद पर प्रतिष्ठित होना (reign), जैसे—कुमारगुष्ते पृथिवी प्रशासति। अनुशासन शब्द कुछ अरसे से हिन्दी अखबारों में नियमानुवर्त्तन (डिसिप्लिन) के अर्थ में चला हुआ है, पर उस अर्थ में नियमानुवर्त्तन ही कहना चाहिए। प्राचीन परिभाषाओं की परम्परा भूल कर उन्हें मनमाने नये अर्थों में चलाया जायगा तो भारतीय भाषाओं में प्राचीन भारत का कृतान्त लिखते हुए सदा गोलमाल होगा।

स्वेच्छाचारी ढंग से देश का शासन करता था ग्रथवा किसी व्यवस्थित पद्धित से । इसका सीधा उत्तर यह है कि मौर्य विजित का ग्रानुशासन सर्वथा व्यवस्थित था।

कोटलीय अर्थशास्त्र के करटकशोधन (फ़ीजदारी कानून) अधिकरण के अन्त (४.१३) में यह विधि है कि अदरख्य को दरड देने से राजा को उससे तीस गुना दरड मिले, और राजा से वह जुरमाना ले कर वरुण देवता को दिया जाय। वहीं धर्मस्थीय (दीवानी कानून) अधिकरण के आरम्भ (३.१) में कहा है—

श्रनुशासिद्ध धर्मेण व्यवहारेण संस्थया। न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत्॥

— धर्म व्यवहार संस्था श्रोर चौथे न्याय से श्रनुशासन करने वाला चारों श्रन्तों तक पृथ्वी को जीत लेता है। धर्म श्रोर व्यवहार की व्याख्या पीछे की जा चुकी है। संस्था का श्रर्थ था समूहों की स्थित या समय। जहाँ इन तीनों में परस्पर विरोध हो वहाँ न्याय श्रर्थात् तर्क से निर्णय किया जाता था। इससे ठीक पहले श्लोक में कहा है कि राजा को श्रपने पुत्र श्रोर शत्रु पर समान दस्ड धारण करना चाहिए। श्रर्थशास्त्र १.१३ में कहा है कि कर या बिल राजा की भृति है, श्रोर जो राजा उस भृति के बदले में न्याय से प्रजा का योग श्रीर चेम नहीं करता वह हराम की खाता है। यो यह स्पष्ट श्रीर निश्चित है कि मौर्य श्रनुशासन सर्वथा व्यवस्थित था, उसमें नियम की मर्यादा बनी रहती थी। तब प्रश्न यह है कि वह कौन सी शक्ति या शक्तियाँ थीं जिसके या जिनके बनाये नियमों के श्रनुसार मौर्य श्रनुशासन चलता था।

इस प्रश्न पर भी धर्मस्थीय से स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। वहाँ कहा है---

धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्। विवादार्थश्चतुष्पादः पश्चिमः पूर्ववाधकः॥ —विवादों (मुकदमों ) के विषय के चार स्राधार होते हैं—धर्म, व्यवहार, चिरत्र ग्रीर राजशासन, इनमें से पिछुला पहले का वाघक होता है। धर्म ग्रर्थात् पुराने स्थापित सदाचार-सम्बन्धी प्रायश्चित्तीय नियमों से व्यवहार ग्रर्थात् पुराने स्थापित दोवानी फींजदारी कान्नों का महत्त्व ग्राधिक था। चरित्र इन दोनों को हटा कर इनका स्थान ले सकता था। चरित्र का ग्रर्थ किया गया है पुरुषों के संग्रह ग्रर्थात् समूहों का कार्य, उनका बनाया हुग्रा विधान। ग्रगले युग के ग्रामिलेखों में चरित्र शब्द स्पष्ट रूप से समूहों या निकायों के बनाये विधानों के ग्रर्थ में बर्त्ता गया है। विशिष्ट दशाग्रों में राजा का ग्रादेश चरित्र का भी वाधक हो सकता था। धर्म ग्रीर व्यवहार पुरानी स्थितियों का समुच्चय थे; चरित्र ग्रीर राजकीय ग्रादेश उनमें परिवर्तन करने के उपाय थे।

चित्र बनाने वाले प्रजा के छोटे बड़े समूह या निकाथ थे — ग्राम, श्रेणि, नगर ग्रौर जनपद । ग्रार्थशास्त्र में ग्रन्थत्र (२.७) यह कहा है कि राजा ग्रपने मुख्य दफ्तर में देश-प्राम-जाति-कुल-संघातानां धर्म- व्यवहार-चित्रसंस्थानं ... निबन्ध-पुस्तकस्थं कारयेत् — देश ग्राम जाति ग्रौर कुलों के संघातों (समूहों, निकायों) के धर्म व्यवहार ग्रौर चित्र-संस्थान को ... निबन्ध-पुस्तक में दर्ज करावे। यह निबन्ध-पुस्तक राजकीय रिजस्टर था जिसमें सब जनपदों ग्रामों ग्रादि के बनाये चित्र दर्ज किये जाते थे। ग्रगले ग्रुग के ग्रमिलेखों में निबद्ध शब्द स्पष्ट रूप से रिजस्टर किया गया के ग्र्यर्थ में ग्राता है। यों प्रत्येक देश या जनपद का ग्रपना ग्रपना धर्म व्यवहार ग्रौर चित्र-संस्थान था, तथा जब तक किसी विशिष्ट दशा में राजा ग्रपने शासन ग्र्यांत् ग्रादेश से उसे रह न करे, तब तक वह देश का विधान माना जाता ग्रौर उसी के ग्रमुसार ग्रमुशासन चलता था।

धर्मस्थीय के दसवें अध्याय में ग्राम देश अदि के संघों के समय के अनुपाकर्म अर्थात् ठहरावों के न तोड़ने विषयक नियम दिये हैं। उन समयों अर्थात् समृहिक निश्चयों को तोड़ने पर धर्मस्थीय कचहरी में सुकदमा चलता था। अर्थशास्त्र (२. ३३; ६.२) में श्रेणीबल अर्थात् श्रेणियों की सेना का उल्लेख है और उसे मित्रबल अर्थात् मित्रराष्ट्र की सेना से बेहतर कहा है। यों मौर्य युग में श्रेणियाँ देश की सेना में अपने सदस्यों को भरती कराने में भी सहायक होती थीं। मेगास्थनेस् ने पाटलि-पुत्र का अनुशासन चलाने वाली तीस व्यक्तियों की सभा का व्यौरा दिया है। वह मौर्य युग के नगरानुशासन का नमूना थी। अर्थशास्त्र में राज्य द्वारा आकर-कर्मान्त-प्रवर्त्तन अर्थात् खानों और कारखानों को चलाने का भी उपदेश है। जो बड़े काम श्रेणियाँ न कर पातीं उन्हें राज्य स्वयं करवाता। राज्य की खोर से व्यापारी जहाज भी चलते, यद्यपि वह काम श्रेणियाँ भी करती थीं।

मौर्य विजित के ग्रन्तर्गत जनपदों की कैसी प्रतिष्ठा थी उसकी भाँकी ग्रार्थशास्त्र के लब्धप्रशमन (१३.५) ग्रध्याय से मिलती है। "नये (जनपद) को पा कर " प्रकृतियों (प्रजा) के प्रियों ग्रारे हितों का ग्रानुवर्त्तन करे।" प्रकृतियों के विरुद्ध ग्रान्यरण करने वाले का विश्वास नहीं जमता। इसिलए (उनके) समान शील वेश भाषा ग्रान्यार बना ले। देश के देवतात्रों समाजों उत्सवों ग्रीर विहारों में " (जनता की) भित्त का ग्रानुवर्त्तन करे।" यों प्रत्येक जनपद का न केवल ग्रपना शील वेश भाषा ग्रीर ग्रान्यर था, प्रत्युत ग्रपने देवता, समाज (खेलों के मुकाबले), उत्सव ग्रीर विहार (विनोद-यात्राएँ) भी होते थे, ग्रीर विजेता को इन बातों में प्रजा का ग्रानुसरण करना पड़ता था।

त्रार्थशास्त्र में राज्यसंस्था का जो चित्र हम पाते हैं उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मौर्य साम्राज्य भारत के विभिन्न जनपदों ख्रौर उनके ब्रान्तर्गत ग्रामों श्रेणियों नगरों के स्तम्भों पर खड़ी रचना थी जो उनकी प्रजा के स्वेच्छाप्रदत्त सहयोग से चलती थी। उन जनपदों में उग्र स्वाधीन भावना होने से उन्हें कठिनाई से एक विजित में लाया जाता, पर एक बार सम्मिलित हो जाने के बाद उनके प्रशमन की नीति बर्ची जाती।

# §९. मौर्य युग का स्रार्थिक सामाजिक 'व्यवहार'

त्र्यशास्त्र के धर्मस्थीय त्र्यौर कएटकशोधन प्रकरण मीर्थकालीन व्यवहार की स्मृति हैं जिससे उस युग के त्र्यार्थिक सामाजिक जीवन पर भरपूर प्रकाश पड़ता है।

ग्राम देश ग्रादि के संघों के समय को टूटने न देना उस व्यवहार का एक उद्देश्य है, सो कहा जा चुका है। ऋगण के नियमों से पता चलता है कि कान्तारक (जंगल पार करने वालें) ग्रोर सामुद्रिक व्यापारी १०% ग्रोर २०% मासिक वृद्धि देते थे, जिसका यह ग्रर्थ है कि वे नफा भी खूर बनाते होंगे। ऋग ग्रोर कय-विकय के गयाहों को श्रोता कहा है, यद्यपि साची (देखने वाले गवाह) का भी ग्रान्य उल्लेख है। इसका यह ग्रर्थ है कि ग्रामी बहुत से ठहराव जवाना होते थे। सम्भूय समुत्थान ('मिल कर उठने') के प्रसंग में संघमृताः ग्राथीत् संघ रूप में मृति तय करके काम करने वालों तथा सम्भूय समुत्थात कर्षकों (किसानों) ग्रोर व्यापारियों का भी उल्लेख है। इससे प्रकट है कि समिलित पूँजी वाले व्यापारियों की तरह सहोद्योगी श्रमी तथा सामुदायिक (क्लेकिटव) खेती करने वाले किसान भी थे।

कर्ण्डकशोधन प्रकरण में कारक-रच्रण—शिलियों की रहा — सबसे पहला विषय है। मेगास्थनेस् ने लिखा है कि शिल्पी का हाथ काटने वाले को मृत्यु-दर्गड मिलता था। आधु-मृतक-परीचा की पद्धति भी थी। धर्मस्थों प्रदेष्टा स्रों और राजा तक के लिए दर्गड का विधान है। अग्नि आदि की दैव साही का अर्थशास्त्र में नाम नहीं है, वह धर्मशास्त्रों की ही वस्तु है।

पारिवारिक कानून का आरम्भ विवाह से होता है। आठ प्रकार के विवाह गिनाये हैं, और उस गिनाने का प्रयोजन है उन सब को कानून की सीमा में लाना। ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य और दैव धर्म्य विवाह थे। प्राजापात्य का लक्ष्ण था साथ मिल कर धर्माचरण, और वह भारतीय

विवाह का सर्वोच्च स्रादर्श था। चार स्रधर्म्य विवाह थे—गान्धर्व, स्रासुर, राच्स या चात्र श्रौर पैशाच। पारस्परिक प्रेम से बिना संस्कार के किया हुस्रा विवाह गान्धर्व कहलाता। स्रासुर का स्र्रथ था स्त्री खरीदना। राच्स विवाह युद्ध में हरने से श्रौर पैशाच सोती मूचिंद्रत या उत्मत्त स्त्री को पकड़ लाने से होता था। स्रधर्म्य विवाहों को रोकना स्राममय था, स्रातः उन्हें मर्यादा में लाने के लिए उनपर बन्धन लगाये गये थे। वधू के माता पिता की स्वीकृति मिलने श्रौर वधू के लिए वृत्ति (स्त्रीधन) स्थापित होने से ये विवाह वैध हो जाते थे। गान्धर्य श्रौर श्रासुर विवाहों में पित यदि स्त्रीधन को कभी बत्तें तो उसे सूद-सहित वापिस देना होता था। राच्स श्रौर पैशाच में यदि वह स्त्रीधन को छुए तो स्त्री उसपर चोरी का सुकदमा कर सकती थी (श्रर्थ० ३.२)। इससे प्रकट है कि स्त्रो की रच्चा ही इन विवाहों को वैध बनाने में उहिष्ट थी।

श्रर्थशास्त्र में विवाह को साधारण ठहराव माना गया है श्रीर उससे मोच (तलाक) पर एक पूरा श्रध्याय है। परस्परं द्वेषान्मोचः— परस्पर द्वेष होने से तलाक, यह माना हुश्रा सिद्धान्त था। एक ही तरफ से द्वेष हो तो दूसरे पच्च की श्रमुमित से मोच्च हो सकता था। हुस्व श्रीर दीर्घ प्रवास भी मोच्च का कारण होते थे। "हुस्व-प्रवासियों " की भार्याएँ एक वरस काल तक प्रतीचा करें यदि उनकी सन्तान न हुई हो; सन्तान हुई हो तो वरस से श्रधिक। " धर्म-विवाह से व्याही कुमारी प्रोषित पित की याद उसका समाचार मिलता हो " तो सात तीर्थों (ऋतु-कालों) तक प्रतीचा करें "; प्रोपित (पित) का समाचार न सुना जाता हो तो पाँच तीर्थों तक " उसके बाद धर्मस्थों की श्रमुज्ञा ले कर यथेष्ट (पुरुष को) प्राप्त करें।" यों, मौर्य काल में विरहिणियाँ नर्शे होती थीं। स्त्री को दाय पाने का भी पूरा श्रधिकार था।

कौटल्य का दांसों विषयक व्यवहार बड़े पते का है। उसमें उदरदास (पैदा हुए दास), क्रीत (खरीदे), आहितक (धरोहर रक्खे) और ध्वजाहृत (भंडे के नीचे अर्थात् युद्ध में पकड़े) दासों का उल्लेख है। "उद्रदास के सिवाय आर्यप्राग् अप्राप्त व्यवहार (नावालिग) शूद्ध को वेचने या घरोहर रखने को ले जाने वाले स्वजन के लिए १२ पण द्र्र । वैश्य को (ले जाने वाले के लिए) दूना । चित्रय को तिगुना । ब्राह्मण को चौगुना । पराये आदमी (ले जाने वाले) के लिए पूर्व मध्यम उत्तम और वध दंड (आर्थात् शूद्ध को ले जाने वाले के लिए पूर्व दंड, वैश्य को ले जाने वाले के लिए मध्यम आदि); केता और श्रोताओं के लिए भी । म्लेच्छों को प्रजा बेचने या धरोहर रखने से दोष नहीं लगता । न त्वेवार्यस्य दासभावः—किन्तु आर्थ को दास नहीं किया जा सकता ।"

श्रार्थप्राण का ग्रर्थ है जिसमें श्रार्य रक्त मिल चुका हो। म्लेच्छों से श्रमिप्राय यूनानियों से हैं जिनका साम्राज्य मीर्य साम्राज्य की सीमा तक था। उनका समूचा जीवन दासों पर निर्भर था। यूनान के प्रजातन्त्रवादी दार्शनिक श्रिरतोतेलेस् ने दासत्व का समर्थन किया है। जो श्राथेन्स नगरी प्राचीन यूनानियों श्रीर श्राधुनिक पिच्छिम-युरोपियों की दृष्टि में प्रजातन्त्र राज्यसंस्था में श्रमणी थी, उसके च्रेत्र में ३५ हजार स्वतन्त्र प्रजा थी श्रीर ३ लाख दास, श्रर्थात् १३ व्यक्तियों में से एक स्वतन्त्र ! यों वह श्रादर्श प्रजातन्त्र श्रपनी ६२३% जनता के लिए कैदखाने से बदतर था। खेतीचाड़ी मेहनत-मजदूरी सब दास करते थे। भारत में वेसी दशा कमी नहीं रही। खेतों वाले दास तो यहाँ थे ही नहीं, जो थे वे घरेलू सेवा के लिए। इसी से मेगास्थेनेस् ने समभा कि भारत में दासत्व है ही नहीं। पर जो दास थे उन्हें भी जल्दी से जल्दी मुक्त कराना श्रीर जब तक वे मुक्त न हो तब तक उनसे बुरा बर्चाव न होने देना कौटल्य का ध्येय था, सो उपर्युक्त के श्रितिरिक्त निम्निलिखित व्यवस्थाश्रों से प्रकट होगा।

"श्राहित दास से मुर्दा पाखाना पेशाब या जूठन उठवाना, उसे नंगा रखना या मारना, और स्त्रियों (दासियों) का श्रातिक्रमण (उनके) मूल्य को नष्ट कर देता है (श्रर्थात् वैसा करने से वे स्वतन्त्र हो जाते

हैं )। त्र्याहितक त्रकामा धाय का त्र्यधिगमन करने वाले स्वामी को प्रथम साहस दएड, दूसरे को मध्यम दएड। ब्राहितक कन्या को स्वयं या दूसरे से दूषित कराने से मूल्यनाश, शुल्क ( उस कन्या के विवाह के लिए शुल्क ) त्रीर उससे दूना दएड । त्रपने को बेचने वाले की सन्तान को श्रार्य जाने । स्वामी का काम न विगाइते हुए (दास) जो श्रपनी कमाई करे, ( उसे ) पाय । श्रीर पैतृक दाय को भी । श्रीर मूल्य ( चुका देने ) से स्रार्यत्व (स्वतन्त्रता ) प्राप्त करे । वैसे ही उदरदास स्रौर त्राहितक । · · त्रार्यपाण ध्वजाहृत हो तो · · त्राधे मृल्य से छूट जाय । (स्वामी के) घर में (दास रूप में) पैदा हुए, दाय में आये, लब्ध (पाये गये) या कीत में से किसी प्रकार के दास की, जो ब्राठ बरस से छोटा श्रौर बन्धुहीन हो, उसकी इच्छा-विरुद्ध नीच कार्य में लगाने या विदेश में विक्रय या ब्राधान (धरोहर रखने ) के लिए ले जाने, ब्राथवा सगर्भा दासी को उसके गर्भकाल में भरण-पोपण का प्रवन्ध किये विना विकय या त्राधान के लिए ले जाने वाले को प्रथम साहस दएड । केता श्रोतात्रों को भी। उचित निष्क्रय पाने पर दास को त्रार्य न करने वाले को १२ पण दएड । दास के द्रव्य के दायाद ( उसके) सम्बन्धी होंगे । उनके श्रमाय में स्वामी । स्वामी से दासी में पैदा हुए को माता सहित श्रदास जाने । यदि कुंदुम्ब की ऋर्थ-चिन्ता के लिए उसे घरेलू दासी बना रहना हो तो उसकी माँ, भाई ग्रीर बहन ग्रदास हो जायँ।"

इसे पढ़ कर सोचना चाहिए कि अरिस्तोतेलेस् अरेर कौटल्य में से कौन बड़ा लोकतन्त्रवादी था और किसकी मानवता की गहराई कितनी थी।

### § १०. अशोक की धर्मविजय नीति

तिमळनाड श्रौर सिंहल के सिवाय समूचा भारत मौर्य साम्राज्य में समा चुका था कि श्रशोक ने श्रपनी तलवार म्यान में रख ली श्रौर दिग्विजय के बजाय धर्मविजय की नई नीति की घोषणा की । उस नीतिपरिवर्त्तन की कड़ी श्रालोचना की गई है। मैंने उस विषय पर

त्र्यन्यत्र श्विस्तार से विचार किया है I

नये विजय न करने की श्रशोक की वह नीति उसके श्रपने शब्दों में यह थी—"शायद श्राप लोग जानना चाहें कि जो श्रन्त श्रभी तक जीते नहीं गये हैं उनके बारे में राजा क्या चाहता है । मेरी श्रन्तों के विपय में यही इच्छा है कि वे मुफ्त डरें नहीं श्रोर मुफ्पर मरोसा रक्खें, वे मुफ्त से मुख ही पार्वेगे, दुःख नहीं । वे यह विश्वास मानें कि जहाँ तक चमा का बर्त्ताव हो सकेगा राजा हमसे चमा का बर्त्ताव करेगा।"

"जो ग्राटिवयाँ देवताग्रों के प्रिय के बिजित में हैं उनसे भी वह ग्रानुनय करता है, उन्हें मनाता है। ग्रीर चाहे देवताग्रों के प्रिय को अनुताप है, तो भी उसका वड़ा प्रभाव (शक्ति) है। इसलिए वह (ग्राटिवकों से) कहता है कि वे (बुरे कामों से) लिजित हों, व्यर्थ में न मारे जायँ।"

इस नीति की त्रालोचना में स्व॰ ग्राचार्य काशीप्रसाद जायसवाल ने लिखा था—"यदि ग्रशोक राजनीति में धर्मभीर न बन जाता " यदि वह त्रपने पूर्वज की नीति को जारी रखता तो वह ईरान की सीमा से कन्या-कुमारी तक समूचे जम्बुद्दीप (भारतवर्प) को वस्तुतः एक्छ्रज राज्य में ला सकता। वह त्रादर्श तब से त्राज तक चिरतार्थ नहीं हो पाया।" स्व॰ डा॰ देवदत्त रा॰ मंडारकर ने जायसवालजी की बात को दोहराते हुए कहा था—"बिहार का छोटा सा मगध राज्य चन्द्रगुप्त के काल में हिंदू कश से तिमळ देश की सीमा तक विस्तृत मगध साम्राज्य बन चुका था। " यदि धर्म का भूत त्रशोक के सिर पर सवार न हो गया होता तो मगध की त्रादम्य सामरिक वृत्ति त्रोर त्राद्रभुत राजनीति ने" तिमळ राज्यों ग्रोर ताम्रपर्शी (सिंहल) को त्रधीन करके ही दम लिया होता, ग्रीर शायद

<sup>\*</sup> जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३)—भारतीय इतिहास की क्षरेखा, पृ० ५७२—६१०; (१९४१)—भारतीय इतिहास की मीमांसा (१९५५ में मुद्रित) पृ०४७-५५।

वे तब तक शान्त न होतीं जब तक भारत की सीमाश्रों के बाहर रोम की तरह साम्राज्य स्थापित न कर लेतीं। "इस नीति-गरिवर्त्तन का परिणाम श्राध्यात्मिक दृष्टि से भले ही उज्ज्वल रहा हो, राजनीतिक दृष्टि से विनाश-कारी हुश्रा। भारतीयों के स्वभाव में ही शान्ति-प्रेम श्रीर श्राध्यात्मिक उन्नति के पीछे परने की श्राद्त पैदा हो गई श्रीर जम गई। "श्रशोक की धर्मचेष्टाश्रों से भारत की राष्ट्रीयता श्रीर राजनीतिक गौरव नष्ट हो गये।" \*

भारतीय कृष्टि के इतिहास के लिए यह बड़े महत्त्व की समस्या है।
मैंने यह निवेदन किया था कि "इस (ब्रालोचना) की जड़ में तुलनात्मक
इतिहास का गलत ब्रन्दाज़ है। किसी एक महापुरुष की करत्त से
समूची जाति का स्वभाव ब्रौर इतिहास-मार्ग नहीं बदल सकता।
यदि तीसरी शताब्दी ई० पू० के भारतीयों में ब्रपने समूचे देश को एक
साम्राज्य में लाने की ब्राकांचा ब्रौर चमता थी, तो ब्रशोक के दबाये वह
न दवती। वह ब्रशोक को गद्दी से उतार फेंकती जैसे उसने नन्द को उतार
फेंका था, या ब्रशोक के ब्रॉल मूँदते ही फिर प्रकट होती। "रोम या
इतालिया की भारत से तुलना करना गलत है। रोम पाटलिपुत्र की तरह
एक नगरी थी, ब्रौर इतालिया मगध (या बिहार) की तरह एक जनपद; मगध का साम्राज्य रोम के साम्राज्य से ब्रधिक विस्तृत ब्रधिक
ब्रावाद ब्रौर ब्रधिक सुसंघटित तथा समृद्ध था। समूचे भारत में मौर्य
साम्राज्य ने ब्रौर उसके उत्तराधिकारी साम्राज्यों ने जो राजनीतिक एकता
ब्रौर स्थिरता बनाये रक्खी, वह उससे निश्चय से ब्रधिक थी जो कि रोम
साम्राज्य ने ब्रयने जेन्न में बनाये रक्खी या पैटा की।

''तो भी क्या यह श्रव्छा न होता कि श्रशोक ने कम से कम त्रिळ

<sup>\*</sup> का० प्र० जायसवाल (१०१६) — जर्नल श्रोफ़ दि विहार धेंड श्रोरिस्सा रिसर्चे सोसाइटी (विहार-उड़ीमा खोज-सभा की पत्रिका) प्र० = ३। दे० रा० भंडारकर (१९३३) — श्रशोक पृ० २४२ – ४४।

राष्ट्रों ग्रीर सिंहल को साम्राज्य में मिला लिया होता ? बेशक, वह चाहता तो उन्हें जीत लेता, किन्तु उसके लिए भी कलिंग की सी कीमत देनी पड़ती। और फल यह होता कि समूचा भारत एक राज्य बन जाता, ज़िससे उसमें समान कानून और एकराष्ट्रीयता का विकास सगम हो जाता । किन्तु क्या ये सब लाभ ग्रशोक ने ग्रापने धम्मविजय से ही न पा लिये थे ? क्या धम्मविजय शान्तिमय अनुप्रवेश न था ? कोटल्य के अर्थशास्त्र से हमें इसकी फलक मिलती है कि छोटे छोटे जनपदों ( को साम्राज्य में मिलाने ) के लिए कैसे विकट साधनों का प्रयोग करना पड़ा था। जनपदों का वह ग्रासन्तोप साम्राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया ग्रीर विद्रोह पैदा कर देता यदि अशोक ठीक मौके पर शान्ति और चमा की घोपणा न कर देता। उसकी गौरव के अवसर पर संयम की नीति ने देश की राजनीतिक स्थिरता और एकता को दीजा करने के बजाय उलटा पुष्ट किया। (देश में) ग्रान्तरिक एकता पैदा करना ग्रशोक की विशिष्ट नीति रही प्रतीत होती है। उसे व्यवहार-समता (कानृत ग्रीर न्याय-पद्धति की एकता ) ग्रौर दण्डसमता (शासन की एकता ) ग्राभीष्ट थी। " क्या धम्मविजय की नीति वही चीज नहीं है जिसे एम शान्तिपूर्वक श्चनप्रवेश कहते हैं ? ग्रपने प्रभाव ग्रीर दबदवे से जहाँ हाथ डाला जा सके वहाँ यद्ध क्यों किया जाय ? " ग्रशोक का नीति परिवर्त्तन 'गगध की ब्राद्धत राजनीति की केवल नई करवट थी। किन्तू वह करवट सहज सयानेपन से प्रेरित सच्चा ग्रान्तरिक परिवर्त्तन था। "।"

मेरी इस व्याख्या को जायसवालजी ने स्त्रीकार किया था। अशोक के धर्मविजय के बारे में दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस युग में भारतीयों का जितना ज्ञात जगत् था, अशोक ने उस सारे में धर्मीवजय द्वारा अपना प्रभाव पहुँचाया। चीन को भारत और पिन्छमी देशों के लोग तब तक स्पष्टतया न जानते थे। पर पिन्छम तरफ यूनान और अधिनक लिबिया तक अशोक ने धर्मविजय फैलाया।

फ़िलिस्तीन में इसके २३ शताब्दी बाद महात्मा ईसा प्रकट हुए।

त्र्यशोक ने पिन्छमी एशिया में जो धार्मिक प्रभाव फैलाया, उसके खमीर ने ईसा के धार्मिक संशोधन को कहाँ तक जगाया, यह इतिहास का ऋत्यन्त महत्त्वपूण प्रश्न है जिसपर भारत के विद्वानों को ध्यान देना चाहिए।

## § ११. खोतन, नामक, नामपंक्ति

पामीर के पूरव ठेठ चीन की सीमा तक तारीम के काँठे में शकों से मिलती जुलती ऋषिक तुखार ग्रादि ग्रार्थ-वंशी जातियाँ विचरती थीं। ग्रशोक के जमाने तक वे खानाबदोश पशुपालक दशा में थीं। ग्रशोक ने तज्ञशिला के कुछ ग्रपराधियों को उस देश में निर्वाचित कर खोतन उपनिवेश की नींव डाली।

श्रशोक ने श्रपने तेरहवें प्रधान शिलाभिलेख में कम्बोज के बाद नामक श्रौर नामपंक्ति प्रदेशों का उल्लेख किया है जो उसके विजित में थे। श्रम्यत्र मैंने यह सुमाव दिया है कि नामक इसी प्रदेश का नाम है, विशेषतः खोतन के पूरव लोपनोर के काँठे में श्राधुनिक लोलान के स्थान पर के जिस भारतीय उपनिवेश को चीनी यात्री य्वान च्वाङ ने नफ़ोभी कहा है उसका नाम नामक का रूगन्तर प्रतीत होता है। नाभपंक्ति भी इसी देश के किसी श्रंश का नाम होना चाहिए। हम देखेंगे कि दूसरी शाताब्दी ई० पू० के पहले श्रंश तक भारतीय इस देश को पूरी तरह जान गये थे। चीन वाले उसके बाद इसमें श्राये। श्रागे बारह सौ बरस तक इसमें भारतीय उपनिवेश बने रहे जिससे सीता श्रौर तारीम के काँठे भारतीय कृष्टि के च्रेत्र बने रहे।

## § १२. तमिळ भाषा का लिपिबद्ध होना

तिमळ अनुश्रुति के अनुसार तिमळ भाषा को पहलेपहल अगस्त्य मुनि ने लिपिबद्ध किया और उसी ने उसका व्याकरण बनाया। यह घटना मौर्य युग को होनी चाहिए, क्योंकि इसके अगले युग में तिमळ भाषा में वाड्यमय के पुष्प खिलने लगे। ग्रागस्य का स्थान मधुरा (मतुरा) के दिक्खनपिन्छम पोहियोल पर्वत कहा जाता है। तिमळ व्याकरणकार ग्रागस्य उस प्राचीन ग्रागस्य ऋषि का कोई वंशाज या ग्रानुयायी रहा हो सकता है, जो ग्रानुश्रुति के ग्रानुसार ग्रायांवत्तों कृष्टि को विन्ध्याचल के दिक्खन पहलेपहल ले जाने वालों में से था। उस ग्रागस्य की याद परले हिन्द में भी बनी हुई है।

हमने देखा है कि पूर्वनन्द युग तक भारत में भाषाविज्ञान ग्रोर व्याकरण्शास्त्र की बड़ी उन्नति हो चुकी थी। पाणिनि की ग्रष्टाध्यायी पर पतञ्जलि ने लग० १८५ ई० पू० में 'महाभाष्य' लिखा। पाणिनि ग्रोर पतञ्जलि के बीच ग्रर्थात् मीर्य युग में व्याडि ग्रोर कात्यायन नामक वैयाकरण हुए। यो जिस युग में भाषाविज्ञान का ग्रनुशीलन उस ऊँचे स्तर पर चल रहा था उसी युग में तिमळ भाषा का भी ब्राह्मी लिपि में लिखा जाना ग्रोर संस्कृत भाषाविज्ञान के ग्रनुसार ह्याना बीना जाना सर्वथा संगत था। कृष्टि-इतिहास की वह बड़ी घटना थी। उसी नमूने पर पीछे न केवल ग्रन्य तीन द्राविड भाषाएँ, प्रत्युत मध्य एशिया ग्रोर परले हिन्द की कितनी ही भाषाएँ ह्यानी बीनी गई, ग्रोर जब तक भारतीय कृष्टि में जीवन रहा, तब तक वह जिस नई भाषा के संपर्क में ग्राई उसी पर ग्रपना यह प्रभाव डालती रही।

## § १३. नन्द-मौर्य युग की कला

प्राचीन भारत में मूर्तियाँ ऋग्वेद-काल से थीं, चित्र भी कम से कम बुद श्रीर पाणिनि के काल से श्रवश्य होते थे। जंगलों की बहुनायत के कारण साधारण लोगों के वास्तु तो क्या राज-प्रासाद तक लकड़ी के बनते ( भद्दसाल जातक ४६५)। बुद्ध से पहले चैत्य श्रीर मिन्दर भी होते थे। उनकी नींवें श्रीर फर्श बहुत कर ईंट पत्थर के होते—चैत्य नाम इसीलिए था कि वे चिनाई कर के बनाये जाते—पर ऊपर का श्रंश लकड़ी का रहता। वैदिक काल में शरीर या शरीर-धातुश्रों ('फूलों')

को तोप कर त्दा बनाने की चाल थी। उसी उलटे कटोरे के आकार के त्दे पर वृत्त और चारों ओर कटघरा लगाने से स्तूप का विकास हुआ। बुद्ध के शरीर-धातुओं पर आठ स्तूप बनाये गये थे।

उन श्रारम्भिक रचनाश्रों के श्रवशेष नहीं बचे। मारत में जो सब से पुरानी मूर्त्तियाँ मिली हैं वे मगध के राजा श्रजातशत्रु, उसके पोते श्रज उदयी श्रोर श्रज के बेटे निन्दवर्धन की हैं। इन मूर्त्तियों को पहले दूसरी शताब्दी ई० की बनी यत्त मूर्त्तियाँ माना जाता था। पर इनकी वास्तविकता को स्व० का० प्र० जायसवाल ने १६१६ में पहचाना। तब इस विषय पर बड़ा विवाद उठा, क्योंकि छठी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय राजाश्रों की समकालिक मूर्त्तियाँ मिलने से युरोपी विद्वानों की श्रनेक स्थापनाएँ उह जाती थीं। पर सभी श्रेष्ठ विद्वानों ने जायसवालजी का श्रनुसरण किया है। इन मूर्त्तियों की "शैली इतनी विकसित है कि उसका श्रारम्भ ई० पू० छठी शताब्दी से कई सौ वर्ष पहले मानना पड़ेगा। इस शैली में काफी वास्तविकता है। इनके रूप में इतनी मानवता है कि ये देवयोनि की मूर्त्तियाँ नहीं हो सकतीं।"

इसके बाद भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूनों में ग्रशोक की कृतियाँ ग्राती हैं। दिल्ली, साँची, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी ग्रौर बिहार में ग्रशोक के १३ स्तम्भ ग्रच्छी दशा में खड़े हैं। "ये स्तम्भ ग्रशोककालीन मूर्तिकला के सार हैं।" ये सब चुनार के पत्थर के हैं ग्रौर केवल दो भाग में बने हैं। समूचा लाठ एक पत्थर का है, उसी भाँति उसपर

<sup>\*</sup> देखिये ज० बि० श्रो० रि० सो० जि० ५ (१९१९) ए० ५१२ प्र०, जि० ६ (१९२०) ए० १७३ प्र० तथा ना० प्र० पत्रिका जि० १ (१९२०)। सम्चे तिवाद का सार भा० इ० की रूपरेखा (१९३३) ए० ५०१-०५ में। उसके बाद मेरे ध्यान में यह श्राया कि एकाध श्रोर मूर्ति पर भी इस प्रसंग में विचार किया जाना चाि ए था जो नहीं हुश्रा, तथा प्रसिद्ध कला-मर्मज्ञ राय कृष्णदास ने श्रपना मत जाय-सवालजी के पक्ष में प्रकट किया; दे० कृष्णदास (१९३९)—भारतीय मूर्तिकला ए० १४-१६।

का समुचा परगहा \* भी "। इन दोनों भागों पर ऐसा श्रौप (पौलिश) किया हुआ है कि आँख फिसलती है, " उसमें इतना टटकापन है मानो कारीगर श्रभी पाड़ पर से हटा हो।" यह श्रोप श्रपने देश की प्रस्तर-कला की ऐसी विशेषता है जो संसार भर में श्रपना जोड़ नहीं रखती । इन स्तम्भों के लाठ गोल और नीचे से ऊपर तक ज्वाव-उतारदार हैं। इनकी ऊँचाई तीस-तीस चालीस चालीस फुट है, वजन हजार हजार बारह-बारह सौ मन " ये लाठ खान से ख्रापने ठिकाने तक कैसे पहुँचाये गए, गढे-चमकाए गए. खड़े किए गए और इनपर इनके परगहे ठीक ठीक ज़ुहाए गए-ये सब ऐसे करतब हैं जिनपर विचार करने से ऋकिल चकरा उठती है। "इन लाठों पर के परगहे "उभार कर ग्रोर कोर\* कर बनाई गई मूर्ति-कला के बड़े सुन्दर नमूने हैं। " जो भी ग्रालंकरण चुने गए हैं वे ऐसी सफाई से, सच्चे नाप से, केंडे \* से त्र्योर सजीवता से बने हैं कि संसार भर में कहीं भी प्रस्तर कला इनसे ग्रागे नहीं बही।" इन परगहों में सारनाथ का चार सिंहों वाला श्रेंड है। उसके धाद अशोकीय मूर्तियों में पटने के पास दीदारगंज से मिली चामरग्राहिगो मूर्ति की गिनती है।

इन थंमों ख्रोर मूर्तियों के बाद उल्लेखनीय हैं ख्रशोक द्यार उसके पोते दशरथ की बराबर पहाड़ियों ( जि॰ गया ) में कटवाई हुई गुफाएँ। "ये गुफाएँ बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर की हैं जिनका काटना ख्रसम्भय सा है। परन्तु ये काटी ही नहीं गई हैं बरन इनकी भीतों पर काँच सरीख़ी ख्रोप भी की गई है।" ये गुफाएँ साधुख्रों के रहने को बनाई गई थीं, ख्रौर इनकी रचना टीक कुटिया के नमूने पर है, यहाँ तक कि इनकी छत भी "छाजन की नकल है, " जिसमें बत्तों (फूस के पूलों) की

<sup>\*</sup> परगहा = खंभे के जपर वा नीचे का साज ( श्रलंकरण )। कोरना = चारों श्रोर से गढ़ना कि मूर्ति बेलाग हो जाय। कैडा = समविभक्तता, श्रामों का ठोक श्रनुपात से बना होना।

प्रतिकृति बनी "है।" महाराष्ट्र में भाजा, कोंडानें ख्रादि के गुहाचैत्य भी पिछले मौयों के युग के

मौर्य कला के कई पहलु हों जैसे ह्राशोकीय स्तम्भों पर के परगहों, पाटलिपुत्र में निकले ह्राशोक के सभाभवन के छें कन का त्या मौर्य काल से कुपाण काल तक की वास्तु ह्रीर मूर्तियों पर के ह्रानेक ह्राभिप्रायों के विषय में कुछ विद्वानों ने कहा कि वे ईरान की कला से ह्राये। पर कला-मर्मज्ञों ने दिखाया कि ह्राशोकीय परगने का ह्राभिप्राय शुद्ध भारतीय है—घड़े में से उठता सनाल कमल, सभाभवन की छेंकन में ईरानी प्रभाव खोजना निरर्थक है, तथा बाकी ह्राभिप्राय स्वयं ईरानी कला में लघु एशिया से ह्राये थे, ह्रारे कि "जब लघु एशिया से भारत का प्राचीन ह्रारे घनिष्ठ सम्बन्ध था तो सीधी बात यही है कि वहीं से उक्त ह्राभिप्राय भारत में ह्राए। "ह्रायने यहाँ की ह्रानुश्रुति भी यही है कि मूर्ति ह्रारे वास्तु कलाह्रों का मुख्य प्राचीन ह्राचार्य मय ह्रासुर था, साथ ही वह गिएत ज्योतिष का ह्राचार्य भी था।" नं

<sup>\*</sup> छेंकन = वास्तु का धरातल पर विभाजन, जिसपर वास्तु उभरता है (ले-श्राउट)। श्रभिप्राय = प्राकृतिक वा काल्पनिक वस्तु जिसकी श्रलकृत श्राकृति सजावट के लिए कला-कृति में बनाई जाय (मोटिफ)।

<sup>†</sup> कृष्णदास (१९३९)—भारतीय मूर्तिकला पृ० २३-२६, ३२-३३, ३७-४२।

#### अध्याय ७

### सातवाहन युग-वृहत्तर भारत का उदय

## § १. चैद्य सातवाहन यवन शुंग

सेलेउकस् के चन्द्रगुप्त को श्रफगानिस्तान कलात लास बेला सों र देने के बाद भी यूनानी साम्राज्य ईरान मर्व श्रोर बलख तक फैला हुश्रा था। लग॰ २५० ई॰ पू॰ में बलख का यूनानी शासक स्वतन्त्र राजा बन बैठा। ईरान के उत्तरपूरवी प्रान्त (खुरासान) में पार्थव या पह्नव लोग रहते थे। दो पार्थव सरदारों ने तभी ईरान को स्वतन्त्र कर वहाँ श्रपना राजवंश स्थापित किया।

त्रशोक के २५ बरस पीछे मौर्य साम्राज्य के भी दूर के प्रान्त स्वतन्त्र होने लगे। किला में चैद्य और महाराष्ट्र में सातवाहन या शालियाहन राजवंश खड़ा हुआ; अफगानिस्तान का शासक सुभागसेन स्वतन्त्र हो बैठा। सुभागसेन की मृत्यु के बाद बलख के यूनानी राजा ने अपगानिस्तान को जीत लिया। उस राजा का बेटा देमेत्रियस् लग० १६० ई० पू० में गद्दी पर बैटा तो मौर्य साम्राज्य और दीला पड़ चुका था। देमेत्रियस् ने पंजाब और सिन्य जीते, फिर मथुरा अयोध्या और पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की। मौर्य राजा बृहद्रथ ने अपने को गढ़ में बन्द कर लिया। सेनापित पुष्यमित्र शुंग ने उसे सेना का निरीक्ष्ण करने बुला कर सेना के सामने तलवार के घाट उतार दिया, और तब राजहीन राजधानों में डट कर शत्रु का सामना किया। तभी किलाग का जैन राजा खारवेल भाइखंड पार कर राजयह तक आ पहुँचा। उसे आता देख "यवन राजा डिमित घबड़ाई सेना और वाहनों को कठिनाई से बचा कर मथुरा को भाग गया।" खारवेल ने इसके बाद ठेठ हिन्दुस्तान और उत्तरापथ

( पंजाब ) पर चदाइयाँ कर वहाँ से भी यूनानियों को ठेला । उसने भारत के दक्खिन छोर तक भी दिग्विजय किया, पर कोई टिकाऊ साम्राज्य नहीं खड़ा किया।

पुर्ध्यामत्र ने भी पीछे पंजाब तक यूनानियों का पीछा कर अश्वमेध यज्ञ किया । कुछ अरसे के संवर्ष के बाद बंगाल के समुद्रतट से मथुरा और नर्मदा तक नया शुंग साम्राज्य स्थापित हो गया । कापिशी, पुष्करावती, तक्षिला और शाकल में चार छोटे छोटे यवन राज्य स्थापित हुए । उनके और शुंग साम्राज्यों के बीच पूर्वी और दिक्खनी पंजाब में यौधेय कुनिन्द आदि गएराज्य फिर उठ खड़े हुए । राबी काँठे का मालव और उसके पड़ोस का शिवि गए पंजाब से उठ कर पूरवी राजस्थान में आ बसा । यह दशा लग० १७५ ई० पू० से १०० ई० पू० तक बनी रही।

भारत के पिच्छम के सब देशों की व्यापारी भाषा इस युग में यूनानी

थी। पह्नव राजात्रों के िक हों पर के लेख के बल यूनानी में हैं। पर बलख के यूनानी राजात्रों ने जैसे ही हिन्दकोह के दिक्खन पैर रक्खा, वे ग्रपने िक हों पर प्राकृत भी लिखाने लगे, "कापिशी की नगर देवता" "पुष्करावती देवी" श्रीर ग्रन्य ग्रायावत्तीं देवतात्रों की मूर्तियाँ ग्राकृत करने लगे, तथा उनमें से बहुतों ने भारतीय धर्म कर्म ग्रपना लिये। तत्त्वशिला के यूनानी राजा श्रन्तलिकित के दूत "भागवत हेलिउदोर" का



विदिशा में हेलिउदोर का गरुडध्यज

बनवाया हुत्रा 'दिवों के देव वासुदेव का यह गरुडध्वज" गरुड की मूर्ति के बिना विदिशा (भिलसा) में अब तक खड़ा है।

## . §२. ऋषिक तुखारों का बलख कम्बोज स्राना

ग्राधुनिक ठेठ चीन के उत्तरपिन्छुमी भाग के चिन प्रदेश के राजा ने ग्रशोक के ही युग में २४६ ई० पू० में ठेठ चीन के दूसरे सब राज्यों को ग्रधीन कर ग्रपना नाम शी-हुग्राङ ती ग्रर्थात् पहला सम्राट् रक्खा । मंगोल मंचु देशों के उत्तर इतिंश से ग्रामूर नदी तक हूग लोग विचरते थे जो चीन पर धावे मारा करते थे। उनके धावों को रोकने के लिए उस पहले सम्राट्ने चीन की सारी उत्तरी सीमा पर भारी परकोटा बनवा दिया।

चीन की पिच्छिमी सीमा पर लोपनोर के काँ ठे में ऋषिक लोग रहते थे। चीन की दीवार से रोके जा कर हूणों ने १७६ ई० पू० में—ठीक जब कि भारत में नये राज्यों का सन्तुलनस्थापित हुआ —ऋषिकों पर आक्रमण किया। ऋषिक उनसे हार कर तारीम के उत्तर श्वेत पर्वत के दिक्यन आधुनिक कूचा प्रदेश में जा बसे जहाँ उनसे पहले तुलार लोग रहते थे। ऋषिक तुलारों के राजा बन गये। महाभारत सभापर्व (अ०२०) में ऋषिकों के श्वेत पर्वत के पास रहने का उल्लेख है। उस पहाड़ को वह नाम भारतीय उपनिवेशकों ने दिया था जिसका चीनी अनुवाद पाइ शान अब तक उसका नाम है।

१६५ ई० पू० में हूणों ने ऋषिकों पर वहाँ भी चढ़ाई की । ऋषिक श्रीर तुखार तब थियानशान को लाँच पिन्छम बढ़े श्रीर सीर नदी के काँठे में शकों की बस्ती में पहुँचे । उन्होंने शकों को वहाँ से भगा दिया श्रीर बलख को भी जीत वहाँ के यूनानी राज्य को मिटा दिया । वे बदख्शाँ-पामीर (कम्बोज) में भी फैल गये जिससे वह तुखार देश कहलाने लगा । उसके बाद वे हिन्दकोह के दिक्खन किपश श्रीर गन्धार में भी उतरने लगे।

चीन सम्राट् वृत्ती (१४२-८५ ई० पूरा) को ऋपनी पच्छिमी सीमाः



## इस नक्शे में उल्लिखित प्राचीन जनपद ग्रौर मुख्य नगर

-तक्षशिला, पुष्करावती, पुरुपपुर। श्रोष-यंगे हिसार। -पामीर-बदख्शां। चोक्कुक—यारकन्द । कंबोज का पच्छिमी श्रंश (बदस्शाँ)। खोतन-रहक, भीम, निजाङ्ग । मूल तुखार देशं-श्रन्दारा। लमगान। -निग्रहार। चल्दमद-चर्चन। नाभक-लौलान। -काफिरिस्तान । कौशांग--- तुर्फान। -श्रीनगर, शार्दा-तीर्थ। नक्शा---४ -दरदपुरी (गुरैज़)। श्रक्षि-काराशहर। कुचि--कुचार। rताग़दुम्बाश पामीर । भेरक-श्रक्स प्रदेश। जशगर । पीठ पीछे छुपे छोटे नक्शे में श्राधुनिक राजनीतिक विभाग दिखाये गये हैं।

H M पीठ पीछे छपे नकशे का चेत्र-いない 5 إد वुकिस्तान 10jy -श्राष्ट्रांनेक राजनीतिक विभाग a d 圖 ભ لار

पर ऋषिकों के बजाय हूगों का ऋा जाना नहीं रचा । १३८ ई० पू० में उसने चाङ-िकएन नामक दूत को ऋषिकों को हूँ ट उनसे फिर सम्पर्क करने को भेजा। चाङ-िकएन को रास्ते में हूगों ने पकड़ लिया ऋौर दस चरस कैंद में रक्खा। पर कैंद से छुटते ही वह फिर ऋगों बढ़ा ऋौर १२७ ई० पू० में बंद्धु के उत्तरी तट पर ऋषिक राजा के डेरे में जा पहुँचा। उसकी वह यात्रा विश्व-इतिहास की बड़ी घटना थी। उसके द्वारा चीन वालों को पहलेपहल पन्छिमी देशों का पता मिला।

बलख के बाज़ार में चाङिकिएन ने चीनी रेशम और बाँस की बनी वस्तुएँ बिकती देखीं। पूछने पर उसे बताया गया कि दिक्खन तरफ विशाल शिन्-तू (सिन्धु = हिन्द) देश है जहाँ से वे आती हैं। चीन की दिक्खनपच्छिमी सीमा के किरात लोग भारत की उत्तरपूर्वी सीमा तक उस माल को ले आते थे, पर दोनों देशों के शिच्चित वगों को एक-दूसरे का पता न था।

चाङिक एन के लौटने पर पश्चिमी देशों से व्यापार बदाना चीन के शासकों का विशिष्ट लच्च बन गया। ११५ ई० पू० तक बूती ने हूगों को ग्रपनी पिन्छिमी सीमा से उत्तर तरफ खदेड़ दिया। तारीम काँठे में तब ३६ राज्य थे—कुछ भारतीय उपनिवेशकों के, कुछ स्थानीय सरदारों के। खोतन में ग्रशोक के प्रायः सो सवा सो वर्ष बाद राजा विजयसम्भव ने ग्रपना राजवंश स्थापित किया था। उसके प्रशासन में ग्रार्य वैरोचन ने खोतन के पशुपालकों को लिखना सिखाया था, ग्रर्थात् वहाँ की भाषा को पहलेपहल लिपिबद्ध किया था। सम्राट् बूती ने सोता तारीम काँठे के सब राज्यों से मैत्री स्थापित की।

### §३. शकों का भारत स्राना

सीर काँ ठे से खदेड़े जा कर शक लोग हरात होते हुए लूट्ते मारते शकस्थान आने लगे । हरात और शकस्थान दोनों पार्थव राज्य में थे। दो पार्थव राजा शकों से लड़ते १२८ और १२३ ई० पू० में मारे गये। उनके उत्तराधिकारी राजा मिश्रदात २य ने शकों के संहार का निश्चय किया। उस दशा में वे लोग शकस्थान से सौबीर देश (सिन्ध) स्राये स्रौर उसे जीत यहाँ स्रपना राज्य स्थापित किया। शकों के सरदार शाहि कहलाते, वड़ा राजा शाहानुशाहि स्रौर प्रान्तीय शासक च्रप। सिन्ध से शकों ने सुराष्ट्र पर चढ़ाई कर वहाँ वृष्णिगण को मिटा उसे भी जीत लिया। फिर उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे ले लिया (१००ई० पू०)। राजस्थान में मालव गण को हराते हुए शुंग साम्राज्य से मथुरा छीन वहाँ भी उनका एक च्रप वंश स्थापित हो गया (लग० ७५ ई० पू०)। शुंग राजा से तब मगध का राज्य भी उसके काएव वंश के मन्त्री ने छीन लिया। दूसरी स्रोर उज्जैन स्रौर गुजरात से दिक्खन बढ़ते हुए शकों ने नासिक से पूने तक महाराष्ट्र का उत्तरपिक्छिमी संश सातवाहनों से ले लिया।

मथुरा से शक शाकल को बढ़े । रास्ते में रोहतक प्रदेश में यौषेयों के गण्राज्य में ग्रौर हिमालय तराई में कुनिन्दगण के राज्य में तब बड़ी मारकाट मची। यौषेय पिन्छम हट कर सतलज पर जा बसे। सिन्ध से शक सीथे गन्धार को भी बढ़े ग्रौर तच्चिता ग्रौर पुष्करावती से यवन राज्य मिटा वहाँ ग्रुपना राज्य स्थापित किया। यों पूने से पुष्करावती तक शक चत्रप छा गये। यवन ग्रौर शुंग राज्य उन्होंने मिटा दिये। उनके साम्राज्य के बीच घरे हुए ग्रनेक गण्राज्य जहाँ तहाँ रह गये।

शकों के जो लेख मिले हैं उनसे उनका मुख्यतः जैन स्रोर बौद्ध धर्मानुयाथी होना प्रकट होता है।

### § ४. सातवाहनों का चरम उत्कर्ष

मथुरा ख्रौर मगध में शुग साम्राज्य जब मिट रहा था, तभी प्रतिष्ठान (पैठन) में सातवाःन गदी पर गौतमीपुत्र सातकार्णि बैटा। उसने १८ बरस तैयारी कर के ५७ ई० पू० में उज्जैन के च्त्रप वंश को हरा कर "निरवशेष कर" दिया। मथुरा में भी शकों की सफाई हो गई। 'मालव गगा उज्जैन के युद्ध में गौतमीपुत्र के साथ था ऋौर उसने उस जीत के उपलच्य में मालव या विक्रम संवत् चलाया। शकों का पंजाब जीतना इसके बाद ऋधूरा रह गया। गन्धार में कुछ ऋरसे के लिए उनका राज्य बचा रहा।

गौतमीपुत्र के साम्राज्य में समूचा दिक्खन भारत, सुराष्ट्र श्रौर मध्यमेखला का बड़ा श्रंश भी था। उसके बेटे वासिष्ठीपुत्र पुळुमावी ने लग० ३० ई० पू० में मगध श्रौर मध्यदेश को भी जीत लिया। तब श्रफगानिस्तान-पंजाब-सिन्ध के सिवाय प्रायः समूचा भारत सातवाहन साम्राज्य में श्रा गया। पुळुमावी ने श्रपने दूत रोम-सम्राट् श्रौगुस्तुस् के पास भी भेजे। रोम में गण्राज्य के बजाय साम्राज्य तभी स्थापित हुश्रा था।

भारत में यह दशा श्रागे एक शताब्दी तक श्रोर कुछ व्यवधान के बाद फिर प्रायः ३० बरस तक बनी रही।

### §५. हरउवती-गन्धार का 'पह्नव' राज्य

कन्दहार शहर जिस स्ररगन्दाव या स्ररगन्द नदी पर वसा है उसका नाम 'श्ररखुती' का रूपान्तर है। उसका पुराना नाम हरह ती, हरक्वैती या हरउवती था, जो यूनानी उच्चारण में स्ररखुती हुम्रा। 'हरह ती' भी 'सरस्वती' का रूपान्तर था। स्ररगन्द नदी हेलमन्द (सेतु-मन्त) में मिलती है जिसकी निचली धारा भारत की सीमा थी।

लग० ४० ई० पू० में शकस्थान में बनान नामक पुरुप ने नया राज्य स्थापित किया। उसने हरउवती को भी जीत लिया ख्रौर वहाँ ख्रपने भाई को उपराज रूप में विठाया। शकस्थान वाले बनान के सिक्कों पर केवल यूनानी लेख हैं, पर हरउवती वाले सिक्कों पर प्राकृत भी। ख्रथांत् हरउवती (कन्दहार दून) भारत में थी। बलख ख्रौर गन्धार से यूनानी राज्य मिट जाने के बाद भी काबुल में एक छोटा सा यूनानी राज्य चला ख्राता था। बनान के कनिष्ठ भाई श्पलिरिष ने उसे

भी जीत लिया । फिर श्पिलिरिष के बेटे श्रय या श्रज ने शकों से गन्धार भी ले लिया । लग० १० ई० पू० से १० ई० तक श्रय का बेटा गुदुह्नर इस राज्य का राजा रहा । सब मिला कर इस वंश का राज्य हरउवती-काबुल-गन्धार श्रोर शायद सिन्ध में श्राधी शताब्दी रहा । इस वंश को पह्नव या हिन्दी-पार्थव कहा जाता है, पर इसका स्थानीय पठान होना भी सम्भव है । इसके राजा सिक्कों पर श्रपने को धार्मिक कहते हैं जिसका श्रथं माना गया है बौद्ध-धर्म-श्रनुयायी।

### §६. कम्बोज-गन्धार में ऋषिक राज्य

ऋषिक लोग कम्बोज से हिन्दकोह के घाटों द्वारा धीरे धीरे किपश श्रीर स्वात (उत्तरी गन्धार) में भी उतर श्राये। लग॰ २५ ई॰ पू॰ में कुषाण कफ्स नामक उनका सरदार कम्बोज-किपश-स्वात के सब ऋषिकों का मुखिया बन गया था। २ ई॰ पू॰ में उसने श्रपने राजा बनने की सूचना चीन-सम्राट् के पास भेजी, श्रीर साथ ही पहलेपहल बौद्ध धर्म का एक ग्रन्थ चीन भेजा। गुदुह्वर के बाद कुषाण कफ्स ने पह्लव राज्य को भी जीत लिया। उसकी राजधानी बदछशाँ में थी।

कुषाण के उत्तराधिकारी विम कफ्स ने पूरवी पंजाब श्रीर मथुरा तक श्रपना राज्य फैलाया । ऋषिकों श्रीर शकों का रंगरूप वेशभूषा एक सी होने से भारत के लोग ऋषिकों को भी शक कहते । विम के पूरव बढ़ने पर सवा सौ बरस पुराना शक सातवाहन युद्ध फिर छिड़ा माना गया। भारतीय ज्योतिषियों की श्रनुश्रुति है कि विक्रमादित्य की जीत के १३५ वर्ष बाद उसका वंशज शालिवाहन फिर शकों से लड़ा, उसने शक राजा पर पूरव से चढ़ाई कर मुलतान के पास करोड़ की लड़ाई में उसे मारा, तब से शालिवाहन शकाब्द चला। मुलतानी दन्तकथा के श्रनुसार रावलिपंडी तरफ के राजा सिरकप का बेटा रिसालू विक्रमादित्य के वंशज शालिवाहन के हाथ करोड़ की लड़ाई में मारा गया। श्राधुनिक युग की लम्बी खोज-जाँच भी श्रन्ततः इसी निष्कर्ष पर पहुँची है कि विम की मृत्यु

७८ ई० में इस प्रकार हुई। 'सिरकप' का ऋर्थ है श्री कप्स ऋौर 'रिसालू' 'ऋषिक' का तुच्छतासूचक रूप है। कुषाण कप्स बौद्ध था, पर विम शिव का उपासक था। उसके सिक्कों पर नन्दी सहित शिव की मूरत है।

## § ७. मध्य-एशिया में खोतन ग्रीर चीन के साम्राज्य

विम जब पूर्वी पंजाब की छोर छपना राज्य बढ़ा रहा था तभी (लग॰६०ई०) खोतन के राजा ने नीया से काशगर तक के १२ राज्यों पर ग्राधिपत्य जमा लिया। ७२ ई० में चीन के सम्राट होती ने सेनापित पानछाछों को वहाँ भेजा। खोतन-राज की सहायता से पानछाछों ने उस सारे देश से चीन का छाधिपत्य मनवा लिया। फिर पच्छिम के पहाड़ों को लाँच सुम्ध को जीतते हुए कास्पी सागर के तट पर चीन का मंडा जा गाड़ा। तारीम काँठे के उत्तरपूरवी छोर पर कुचि (कूचा) को छपना छिष्ठान बना पानछाछों १०२ ई० तक चीन के उस मध्य-एशियाई साम्राज्य का शासन करता रहा। उसके बाद चीनी प्रभाव की बाढ़ मध्य एशिया से उतर गई।

## § ८. पेशावर ग्रीर पैठन के साम्राज्य

करोड़ की लड़ाई के बाद पंजाब के छोटे छोटे राज्य और गण्राज्य फिर उठ खड़े हुए, गन्धार में ऋणिक सरदार बने रहे । सीता-तारीम काँठों में खोतन राज्य की शक्ति बनी हुई थी । ऋणिकों की एक छोटी खाँप के मुख्या किनष्क ने खोतन-राज विजयित के बेटे विजयकी चि और कुषाण-वंशी राजा को साथ ले उत्तर भारत पर चढ़ाई की । गन्धार से करोड़ तक सारे पंजाब को, फिर मथुरा और अयोध्या को ले उन्होंने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर वहाँ के राजा को हराया । वह राजा कोई सातवाहन था कि स्थानीय इसपर प्रकाश पड़ना बाकी है । सारे उत्तर भारत पर किनष्क ने अपने चत्रप नियुक्त कर दिये । इसके बाद उसने अफगानिस्तान की सीमा पर पार्यव राजा को हराया और सीता-तारीम काँठे के सब राज्यों को आधिपत्य में लेते हुए ठेठ चीन की सीमा तक

श्रपना प्रभाव पहुँचा लिया | पुष्करावती के दिक्खिन पुरुषपुर (पेशावर ) वसा कर उसे उसने श्रपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया | उसने श्रपना संवत् भी चलाया जिसका श्रारम्भ लग० १०८ ई० में है | श्रनेक भारतीय विद्वान् ७८ ई० के शकाब्द को किनष्काब्द मानते हैं, पर पानछाश्रो के रहते किनष्क का श्राधिपत्य चीन की सीमा तक नहीं हो सकता था |

कनिष्क ने अपने सम्बन्धी षस्तन या चष्ट्रन को अपने महास्त्रप रूप में भारत का पश्चिमदेश ग्रर्थात सिन्ध सौवीर कच्छ सराष्ट्र ग्रावन्ति श्रादि जीतने का काम सौंपा । ऋषिकों श्रीर सातवाहनों का युद्ध तब उत्तर भारत से हट कर पन्छिम भारत में त्रा गया। चष्टन एक बार इन जनपदों का महाज्ञत्रप बन बैठा । पर पीछे राजा गौतमीपुत्र पुळोमावी ने अवन्ति और सुराष्ट्र वापिस ले लिये। ज्ञत्रप राज्य तब कच्छ 'ऋौर सिन्ध-सौबीर में रह गया । चष्टन के पोते रुद्रदामा ने अपनी बेटी गौ॰ पुळोमावी के बेटे वासिष्ठीपुत्र चकोर सातकिंग को ब्याह दी। बीस बरस पीछे, गौ॰ पुळोमावी की मृत्यु के बाद, रुद्रदामा ने सराष्ट्र श्रौर श्रवन्ति पर फिर चढाई की ऋौर "दिविणापथपित सातकिएं को दो बार खुली लड़ाई में जीत कर भी निकट सम्बन्ध के कारण नहीं उखाड़ा।" उन जनपदों की प्रजा ने रद्धदामा को "रत्नरण के लिए पति रूप में वरा"। श्रपनी उत्तरी सीमा पर, करोड़ के पास, रद्भदामा ने "सब ज्ञत्रियों में प्रसिद्ध हुई अपनी वीर पदवी के कारण अभिमानी बने अविधेय यौधेयों को जबरदस्ती उखाड़ डाला"। यौधेय गर्ण इससे पहले किसी के ग्राधीन न हुआ था और विम के विरुद्ध सातवाहन राजा को शायद उसी ने श्रपनी सहायता के लिए बुलाया था।

कनिष्क की चढ़ाई से प्रकट हुई सातवाहनों की कमज़ोरी से लाभ उठा कर तमिळनाड के चोल चेर पाड्य राज्य भी स्वतन्त्र हो गये।

भारत का यह राजनीतिक नक्शा, ऋर्थात् उत्तर भारत ऋफगानिरतान बलख कम्बोज सुग्ध ऋौर सीता तारीम काँठे में कनिष्क-वंशाजों का साम्राज्य, दिक्खिन भारत में पैठन का सातवाहन साम्राज्य और पिक्छिम भारत में चत्रप राज्य, किनष्क के काल से प्रायः ११ दशाब्दियों तक बना रहा। सातवाहन राज्य लग॰ २१० ई॰ पू॰ से २२० ई॰ तक कभी भारत की एक बड़ी और कभी एकमात्र शक्ति के रूप में लगातार बना रहा। इसलिए हम इस सारी अवधि को सातवाहन युग कहते हैं।

#### § ९. सीता-काँठे का हिन्द

सातवाहन युग के राजनीतिक इतिहास का जो खाका ऊपर दिया गया है उससे प्रकट है कि सीता श्रीर वंचु के काँठों का गंगा काँठे से तब कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध था। पामीर श्रीर ठेठ चीन के बीच के देश से भारतीय कृष्टि के जो श्रवशेष मिले हैं, उनसे उसका श्रशोक के जमाने से १००० ई० तक भारत का एक भाग ही होना सिद्ध हुग्रा है। इसी से फ्रांसीसी विद्वानों ने उस श्रवधि के लिए उसका नाम सरिंदिया (Ser-india) रक्खा है जिसका शब्दार्थ होता है चीन-हिन्द। मैंने हिन्दी में उस श्रर्थ में 'उपरला हिन्द' या 'चीन-हिन्द' नाम चलाने का यत्न किया, पर हमारे शिच्चित वर्ग ने उन नामों के तत्त्व को समभा नहीं। सीता तारीम संगम के श्रागे तारीम की धारा को भी हम सीता कह सकते हैं। वह श्रर्थ लेते हुए हम इस सारे देश को सीता काँठा कहें तो वह नाम हमारे शिच्चित वर्ग के ध्यान में उक्त तत्त्व को शायद श्रधिक श्रव्छा ला दे।

कम्बोज की राजधानी द्वारका थी, जिसे डा॰ मोतीचन्द्र ने पामीर के दरवाज नगर में पहचाना है। पामीर की रीट उसकी पूरवी सीमा पर उत्तर-दिक्खन समानान्तर फैले सरीकोल ख्रौर कन्दर पवतों से बनी है। दोनों के बीच की दून ख्रब तागदुम्बाश पामीर कहलाती है। चीनी यात्रियों ने उसका जो नाम लिखा है वह कबन्ध जैसे किसी संस्कृत नाम का रूपान्तर है। उसके पूरव सीता की उपरली धारा पर चोक्कुक देश था जो ख्रब यारकन्द कहलाता है। यारकन्द के उत्तर काशगर है,

जिसका नाम खश जाति के नाम पर माना जाता है। खश लोग नेपाल से कश्मीर तक सारे हिमालय में अब भी हैं। काशगर का चीनी नाम सूले भी संस्कृत-मूलक है, पर उसका मूल अब तक चीन्हा नहीं गया। काशगर और चोक्कुक के बीच का प्रदेश उप या ओष था, जिसे अब यंगे-हिसार सूचित करता है। चोक्कुक के पूरव पहाड़ों की तलहटी में खोतन राज्य था जिसके उत्तर रक्षक और पूरव भीम और निजांग (नीया) प्रदेश थे। तुखारों का पहला अभिजन नीया के पूरव था। उसके पूरव चल्मद प्रदेश था और फिर लोग भील के काँठे में नामक, जिसे चीनी नफ़ोभो कहते थे। खोतन से नामक तक सब प्रदेशों के उत्तर तकलामकान मरुभूमि फैली है। नामक से चीन की पिच्छमी सीमा की तुएन-हाड़ बस्ती तक भी मरुभूमि है।

तकलामकान के उत्तर तारीम नदी है जिसके और थियानशान के वीच उत्तरी उपनिवेश परम्परा थो। इनमें काशगर के पूरव भरुक देश ( ग्राधुनिक उच-तुरफान ) था, फिर कुचि (कूचा) और ग्राप्ति। ग्राप्तिपुर का तुर्की ग्रानुवाद यंगे शहर ग्राप्त भी उसका नाम है। कुचि और ग्राप्ति के उत्तर श्वेत पर्वत था। महाभारत में श्वेत पर्वत के पहले मृषिकों के उल्लेख से सिद्ध है कि महाभारत का वह ग्रंश १७६-१६५ ई० पू० के बीच लिखा गया और कि उस काल में ग्रायांवर्त्त के लोग श्वेत पर्वत तक पहुँच चुके थे। ग्राप्तिय के पूरव ग्राधुनिक तुरफान के स्थान पर एक और भारतीय उपनिवेश था, जिसका मूल नाम नहीं मिला, पर जिसे छुठी शताब्दी ई० में चीनी लोग कौशाङ कहते थे। नाभक और कौशाङ ग्रार्यावर्त्तों उपनिवेशन के पूरवी छोर थे।

उक्त जनपदों में से खोतन श्रौर कुचि के राज्य सब से समृद्ध श्रौर शक्तिशाली रहे। कनिष्क श्रौर उसके वंशजों के युग में सीता काँठे की राजभाषा गन्धार की प्राकृत रही, जिसके बहुत लेख पाये गये हैं। इन उपनिवेशों में कितना श्रंश भारतीय प्रवासियों का था श्रौर कितना उनसे प्रभावित ऋषिक तुखारों का, सो श्राज नहीं कहा जा सकता। शक ऋषिक तुलार लोग वंश से त्रार्थ त्रीर त्रार्थभाषी ही थे। सीता काँठे में त्रार्यावर्त्ती कृष्टि की दीज्ञा ले कर ऋषिक तुलार सीर त्रीर वंज्ञ के मुहानों तथा खीवा तक भी जा बसे, जहाँ उन्होंने त्रापने राज्य स्थापित किये। यो उनके कारण समूचा मध्य एशिया तब भारतीय कृष्टि का ज्ञेत्र बन गया। तुकों के त्राने के बाद भी उस दशा में विशेष त्रान्तर नहीं पड़ा। समरकन्द बलख त्रादि जो कृष्टि के केन्द्र उन्होंने स्थापित किये, वे इस्लाम के त्राने के बाद भी चमकते रहे त्रीर इस्लाम स्वयं उनसे बहुत प्रभावित हुन्ना।

भारत में किनष्क वंश के राज्य को कुछ लोग विदेशी कहते हैं। ग्रंग्रेजी जमाने के नक्शे से उनके मित्रिष्क इतने जकड़े हैं कि वे प्राचीन पिरिस्थित में सोच ही नहीं सकते। उत्तर वैदिक ग्रार महाजनपद काल में जैसे दिक्लन भारत में ग्रार्थावर्ची उपनिवेश स्थापित हुए, वैसे ही मौर्य सातवाहन युगों में सीता काँ ठे में। यदि उसके बाद दिक्लन के किसी ग्रार्थमाण द्राविड राजा के उत्तर भारत पर राज्य को हम विदेशी नहीं कहते तो सीता काँ ठे के ग्रार्थावर्ची जीवन में दीचित किसी राजा के राज्य को कैसे विदेशी कह सकते हैं?

#### § १०. "गंगा पार का हिन्द"

महाजनपद युग में भारत के लोगों ने सुवर्णभूमि को पहलेपहल जाना था, अशोक के प्रशासन में वहाँ धर्मविजयी गये, सातवाहन युग में वहाँ भारतीय उपनिवेश खड़े हो गये। पूरव के ये देश और द्वीप भारतीयों के वहाँ जाने तक जंगलों से ढके थे, जिनमें आग्नेय वंश के लोग नवाशमी आखेटकों का जीवन बिताते थे। इसीसे इस तरफ से भी भारत और चीन का सम्पर्क न था। धीरे धीरे वहाँ भारतीय बस्तियाँ बसीं । आधुनिक बरमा और मलाया के तट पर कई छोटो बस्तियाँ थीं। सातवाहन साम्राज्य के चरम उत्कर्ष के युग (५७ ई० पू०-६० ई०) में व्येतनाम के दिक्खनी तट पर पांडुरंग और कौठार नामक दो उपनिवेश खड़े

हुए । पांडुरंग सैगोन से दो सौ मील उत्तरपूरव आधुनिक फनरन या पडरन है । कौठार उसके उत्तर था; वहाँ श्रीमार राजकुल का राज्य था । इनके पिन्छम मेकोङ के मुहाने से बरमा के तेनासरीम तट तक तथा १५ श्रे आवांश से समुद्र तक फैला एक बड़ा राज्य था, जिसे चीनी लोग फूनान कहते थे । उसका मूल संस्कृत नाम अभी तक नहीं मिला । फूनान की स्थापना दिक्लन भारत के कौणिडन्य ब्राह्मण् ने की थी । उसने वहाँ जा कर सोमा नागी अर्थात् किसी नागपूजक आग्नेय जाति को लड़की से विवाह किया था जिससे उनके वंशज सोम वंश के कहलाए ।

मल्लका प्रायद्वीप में तक्कोल, सिंहपुर (सिंगापुर) स्रादि बस्तियाँ थीं । उसके दिक्खन के बड़े द्वीप (सुमात्रा) का नाम सुवर्णद्वीप पड़ चुका था। उसके स्रागे यवद्वीप था। 'यव' का ही रूपान्तर 'जावा' है। उसमें सरयू नदी स्रव तक है। पर यवद्वीप में उस युग में उसके स्रागे वाली द्वीपाली भी गिनी जाती थी, क्योंकि वाल्मीिक रामायण के स्रनुसार उसमें शिशिर पर्वत था जो स्रव इरियान (न्यू गिनी) में है।

सुवर्णभूमि के साथ सब से पुराना व्यापार सम्बन्ध चम्मा (भागल-पुर) के लोगों का था। उन्होंने सुवर्णभूमि के पूरवी छोर पर चम्पा उप-निवेश स्थापित किया, जो कौठार श्रीर पांडुरंग को जीत कर १६२ ई० में बड़ा राज्य वन खड़ा हुश्रा। कौठार के उत्तर उसका विजय श्रीर उसके उत्तर श्रमरावती प्रान्त था। चम्पा की राजधानी इन्द्रपुर श्रमरावती में थी।

रोम के लोग भारत के पूरव के इन देशों और द्वीपों को इंदिया ज्ञान्स-गांगेतिका—गंगा पार का हिन्द—कहते थे। युरोप के लोग अब भी इन्हें परला हिन्द (फ़र्दर इंडिया) ही कहते हैं, जो बिलकुल ठीक है।

ध्यान रहे कि इन उपनिवेशों की स्थापना केवल ऋार्यावर्त्ती कृष्टि का फैलाव न था, वह स्पष्ट ऋार्थिक राजनीतिक फैलाव था, ऋौर उसकी मेरणा बौद्ध धर्म से नहीं मिली थी। इनके संस्थापक प्रायः शैव थे। सुवर्णभूमि में भारतीयों का जाना-स्राना बुद्ध के जन्म से भी पहले से चल रहा था।

#### §११. चीन श्रीर रोम से सम्बन्ध

सीता काँ ठे श्रीर सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिवेशकों द्वारा श्राबाद किये जाने से चीन के साथ भारत का सम्बन्ध स्थल श्रीर जल दोनों रास्तों से हो गया । दोनों देशों में वस्तुश्रों श्रीर विचारों का विनिमय होने लगा।

६८ ई० में ऋषिकों के भारतीय राज्य से धर्मरत श्रीर कश्यप-मातंग नामक भिन्नु चीन गये। चीन की राजधानी सीङानफू में, जो श्रव शेनसी प्रान्त का मुख्य नगर है, उनके लिए पो-मान्सी श्रर्थात् श्वेताश्व नामक विहार स्थापित किया गया। १४४ ई० में लोकोत्तम नामक भिन्नु उस विहार में पहुँचा। वह जन्म से पार्थव युवराज था, पर भिन्नु हो गया था। उसने पहलेपहल संस्कृत ग्रंथों का चीनी श्रनुवाद श्रारम्भ किया। उसके एक चीनी शिष्य ने चीन में पहलेपहल संस्कृत पढ़ी।

पिन्छमी एशिया ग्रौर मिस्र में जब तक यूनानी राज्य रहे, उनके साथ भारत का ग्रन्छा वाणिज्य रहा । दूसरी शताब्दी ई० पू० में जब बलख के यूनानी राज्य को ऋषिक तुखारों ने मिटाया, तभी रोम वालों ने पिन्छम के सारे यूनानी राज्यों को जीत लिया । रोम का साम्राज्य भूमध्यसागर के न्नौगिर्द था । भारतीय नाविक उसके सब प्रदेशों में पहुँचते । लग० १०० ई० पू० में कुछ भारतीय ग्रपने जहाज के साथ दिशामूद हो जर्मनी के उत्तरी तट पर एल्ब नदी के मुहाने पर जा लगे । वहाँ तब मुएव नामक जर्मन जाति रहती थी । मुएवों के राजा ने उन्हें ग्रपने पड़ोस के उत्तरी इतालिया के शासक किन्तुस् मेतेल्लुस् चेल्लेर के यहाँ भेजवा दिया । वहाँ जब उन्होंने लातीनों में खुल कर बातचीत की तब पता चला कि वे भारतीय हैं । वह भारतीय जहाज जर्मनी के उत्तरी तट पर कैसे पहुँचा यह इतिहास की बड़ी समस्या है । बहुत सम्भव है वह

मिस्र के उत्तरी छोर से ही चला था।

भारत से रोमी साम्राज्य को हाथीदाँत का सामान, सुगन्धि द्रव्य, मसाले, मोती, कपड़े त्रादि जाते त्रीर बदले में त्राधिकतर सोना त्राता । ७७ ई० में रोमी लेखक क्षिनी ने लिखा कि भारत रोमी साम्राज्य से प्रति वर्ष ५३ करोड़ सेस्तर्क (लगभग ६ लाख त्राशर्भा) खींच ले जाता है त्रीर "वह कीमत हमें त्रपनी ऐयाशी त्रीर त्रपनी स्त्रियों के लिए देनी पड़ती है।" पेत्रोनिउस् नामक लेखक ने रोमी स्त्रियों की शिकायत करते हुए लिखा कि वे "बुनी हुई हवा की जाले" (भारतीय मलमल) पहन कर त्रपना सौन्दर्य दिखाती हैं!

एक क्रोर रोम क्रौर पार्थव तथा दूसरी क्रोर चीन क्रौर सुवर्ण-भूमि के बीच होने से भारत इस युग में सारे सम्य जगत् का मध्यस्थः हो गया।

#### अध्याय ८

# स्मृतियों दर्शनों पौराणिक धर्म श्रोर महायान का उदय

## §१. सातवाहन युग का वाङ्मय

श्र. स्मृतिग्रन्थ

श्रन्तिम मौर्य राजाश्रों ने श्रशोक की च्रमानीति के ढोंग से श्रपनी कमजोरी को जो ढकना चाहा, श्रीर बौद्ध शिच्रा की प्रेरणा से बहुत लोग प्रवच्या ले कर जीवन की जि़म्मेदारियों से जो भागने लगे, उसकी तथा यवन शक ऋषिक चढ़ाइयों से हुई उथल-पुथल की स्पष्ट प्रतिक्रिया श्रीर प्रतिस्विन इस युग के समूचे वाड्यय में है। उसमें प्रथम उल्लेखनीय रचनाएँ मनस्मृति श्रीर याज्ञवल्क्य-स्मृति हैं।

मनुस्मृति के प्रत्येक ग्रध्याय के ग्रन्त में उसे भृगु-प्रोक्त कहा है ग्रायांत् वह किसी भृगुवंशी की कृति है। नारद स्मृति में मनुस्मृति को स्पष्टतः सुमित भागव की कृति बताया है। सुमित भागव मानव चरण या सम्प्रदाय का होगा, इसलिए ग्रापनी कृति को उसने मनुस्मृति कहा। जर्मन विद्वान् बिउह्नेर ने बड़ी छानबीन के बाद उसका काल २०० ई० पू० ग्रीर १०० ई० के बीच नियत किया। जायसवालजी ने कहा वह पतञ्जिल के महाभाष्य के ठीक बाद की, १५०-१२० ई० पू० के बीच की, रचना है। \* महाभाष्य में पह्नवों का उल्लेख न होने ग्रीर मनुस्मृति में होने को जायसवालजी ने एक युक्ति रूप में पेश किया। पर उस

<sup>\*</sup> गेन्रोर्ग विउद्घेर (१८८६)—मनुस्मृति का श्रंत्र ज़ी श्रनुवाद, सैकेड बुक्स श्रोक दि ईस्ट (प्राच्य-धर्मश्रन्थ-माला) जि०२५, भूमिका ए०९७-९८; का० प्र० जायसवाल (१९१७,१९३०)—मनु ऐंड याज्ञवल्कय (मनु श्रोर याज्ञवल्क्य) ए०३२।

युक्ति का अब कुछ मूल्य नहीं है, क्वोंकि महाभारत सभापर्व के अन्तर्गत दिग्विजयपर्व से यह प्रकट है कि लग० १७० ई० पू० में आर्यावर्त्त के लोग तारीम काँ ठे से कास्पी सागर तक के देशों को जानते थे (ऊपर पृ० ३१-३२, १४४, १५२)। तो भी जायसवाल जी की निश्चित की हुई मनुस्मृति की तिथि बिलकुल ठीक है। वह निश्चय से कोटलीय अर्थरास्त्र के बाद की और कुरुचेत्र मत्स्य रहसेन प्रदेशों के शकों द्वारा जीते जाने (लग० ८५ ई० पू०) से पहले की रचना है, क्योंकि उन प्रदेशों को वह आचार में अप्रणी बताती है (२.१७-२०) तथा उसमें शुंग युग के विचार उत्कट रूप में हैं। मनुस्मृति धर्मसूत्रों का अनुसरण करती है, पर उसमें अर्थशास्त्र का राजधर्म और 'व्यवहार' भी प्रायः समूचा मिला दिया गया है। यहो उसकी नवीनता है।

याज्ञवल्क्यरमृति भी मनुस्मृति की तरह धर्म-व्यवहार स्मृति है, पर उसमें व्यवहार का अध्याय अलग है। उसके प्रायक्षिताध्याय में योग वाला अंश पोछे का प्रचित्त है। याज्ञवल्क्यस्मृति का काल उसमें नाएक सिक्के के उल्लेख (२.२४०-४१) से निश्चित होता है। नाना प्राचीन अश्शुर राज्य के एलम (=पारस के सूसा) प्रदेश की देवी थी। कनिष्क ने दूसरे अनेक देवताओं की तरह उसकी मूरत वाला सिक्का भी चलाया जो नाएक कहलाया। कनिष्क-वंशाजों के सिक्के प्रायः शेव होने से पीछे उसकी व्याख्या की गई—नाएं शिवाङ्कं टंकादि। यो याज्ञवल्क्यरमृति का समय १५०-२०० ई० के बीच आता है, जो उसके परिस्थिति-चित्र से ठीक समर्थित होता है।

स्मृतियों के विधान क्या ऋपने युग के वास्तविक विधान—कानून बनाने वाली शक्ति के ऋादेशों के समुच्चय—हैं ? समृतियाँ स्वयं वैसा नहीं कहतीं, उलटा वे बताती हैं कि देश में विधान बनाने वाली शक्तियाँ कौन सी थीं । इसलिए स्मृतियाँ स्वतन्त्र ऋाचार्यों की समकालिक कानून-विषयक मीमांसा के अन्य ही हैं । मनुस्मृति में उत्कट ऋादर्शवादिता ऋौर मौलिक चिन्तन के साथ-साथ उम्र कट्टरपन भी है । उसकी शैली जोरदार है। याज्ञवल्क्य-स्मृति इन बातों में उसे नहीं पहुँचती, पर स्पष्ट श्रौर परिमित बात कहने में उसे मात करती है। कानूनदाँ के रूप में उसके लेखक का पद बहुत ऊँचा है।

#### इ. महाभारत

महाभारत इस युग के वाड्यय में उक्त स्मृतियों के समान महत्त्व की कृति है। उसके विभिन्न ऋंश विभिन्न उपयुगों के हैं। उदाहरण के लिए, दिग्विजयार्व में लग० १७० ई० पू० का नक्शा है, पर शान्तिपर्व के ऋन्तर्गत राजधर्मपर्व (१०१.५) में मथुरा के चौगिर्द यवन-काम्भोजों की वस्ती का और दस्युओं द्वारा की गई उथलपुथल का (७८.१२,१८,३६,३८-३६) उल्लेख है, इसलिए वह ८५ ई० पू० के बाद का है। भगवद्गीता यदि पूर्व नन्द युग की न हो तो इसी युग की है।

## उ. काव्य साहित्य

रामायण महाभारत के बाद संस्कृत-प्राकृत काव्य-साहित्य का उदय भी इसी युग में हुआ । छोटे छोटे सुन्दर नाटकों का कर्ता भास जायस-वालजी के मत से नारायण काण्य के राज्यकाल में अर्थात् १ ली शताब्दी ई॰ पू॰ में मगध में हुआ था। सब विद्वानों ने वह बात नहीं मानी, तो भी भास है सातवाहन युग का ही। दार्शनिक किव अर्वधोप किनष्क की सभा में था। उसका बुद्धचरित काव्य प्रसिद्ध है। उसके नाटक शारिपुत्र-प्रकरण की दूसरी शताब्दी ई॰ की पांडुलिपि सीता-काँठे में तुरकान से मिली है—अभी तक प्राप्त प्राचीनतम भारतीय पांडुलिपि वही है। शद्भक के मृच्छकटिक नाटक में भी नाणक सिक्के का उल्लेख है। भरत का नाट्यशास्त्र भी इसी युग का है, सो उसके जनपदों के विवरण से प्रकट होता है। विभिन्न जनपदों के लोकन्द्रयों का वह विवरण अत्यन्त कीमती है। पर उसके ठीक अनुशीलन का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आज भरत-नाट्य नाम से जो वस्तु पेश की जाती है उसमें उसकी परम्परा में उत्पन्न मध्यकालिक और पिछले नृत्य भी मिले हैं। भरत-नाट्य की ऐतिहासिक छानबीन अभी पूरी बाकी है। वातस्यायन का कामसूत्र

सातवाहन युग के ठीक अनितम अंश का, तीसरी शताब्दी आरम्भ का है, यह प्रो॰ हारानचन्द्र चकलादार ने उसकी छानबीन से सिद्ध किया है।

लौकिक संस्कृत के साथ कई प्राकृतें भी इस युग में साहित्यिक भाषाएँ थों। यह पते की बात है कि इस समूचे युग में कापिशी से काञ्ची तक ग्रीर कन्दहार से कलिंग तक ग्राभिलेखों ग्रौर सिक्कों पर एक ही प्राकृत लिखी पाई जाती है। वह सातवाहन युग की राष्ट्र-भाषा थी, ग्रौर यह माना गया है कि ग्रशोक ने सारे भारत में व्यवहार-समता ग्रौर द्र्ड-समता स्थापित करने के जो प्रयत्न किये उन्हीं से वह राजभाषा-समता उत्पन्न हुई। सातवाहनों के दरबार में प्राकृत साहित्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। सातवाहन राजा हाल की गाथासतशती से तो सतसहयों की शैली ही चल गई। ७८ ई० वाले राजा कुन्तल सातकर्षि की सभा में दरददेश का किव गुणाढ्य था जिसने दरद प्रावृत में बृहत्कथा लिखी। वह मूल बृहत्कथा ग्राज नहीं मिलती, पर उसके तीन संस्कृत ग्रोर एक तिमळ ग्रमुवाद प्राप्य हैं।

#### ऋ. तमिळ वाङमय

तिमल वाङ्मय का उदय इसी युग में हुआ ! सातवाहनों का अनुसरण कर एक और किनष्क ने और दूसरी और तिमळ राजाओं ने बाङ्मय को प्रोत्साहन दिया । दूसरी शताब्दी ई॰ के तिमळ राज्यों में संघम् नामक विद्वत्परिषद् रही । उस संघम् की उपज में ऐतिहासिक काव्य मुख्य वस्तु थे, /जिनमें मिण्मिखलै और शीलप्पतिकारम् प्रसिद्ध हैं । तिस्वल्खुवर का सूक्ति संग्रह कुरल भी, जो विश्व वाङ्मय का एक रत्न माना जाता है, उसी की उपज है ।

## लृ. व्याकरण ऋौर कोश

पाणिनि, व्यांडि श्रीर कात्यायन ने नन्द-मीर्य युगों में व्याकरण के श्रध्ययन को जिस ऊँचे स्तर पर पहुँचाया, इस युग में वह उसी पर बना रहा। पुष्यमित्र के पुरोहित पतज्जिलि का श्रष्टाध्यायी पर महामाष्य सूखे विषय की विवेचना के बावजूद भी जानदार शैली में है। इस युग में भारतीय राज्यद्तेत्र ख्रीर कृष्टिद्तेत्र के विस्तार के साथ संस्कृत के सरल व्याकरणों की माँग हुई। तब कुन्तल सातकिए के मन्त्री शर्ववर्मा ने "स्वल्पमित ख्रीर दूसरे शास्त्रों में लगे हुख्रों के ज्ञिप्पचोध के लिए" कातन्त्र व्याकरण लिखा। बृहत्तर भारत के लिए वह बहुत उपयुक्त था; मध्य एशिया के तुखार लोग मध्य काल तक उसी से संस्कृत सीखते रहे। कातन्त्र की ही पद्धित पर कच्चायन ने पालि व्याकरण लिखा तथा निम्न व्याकरण तोलकिप्पयम् लिखा गया।

सुपिधद त्रमरकोश भी इसी युग की, त्रानुमान से १ ली शताब्दी ई॰ पू॰ की, कृति है। उसके देव-प्रकरण में विष्णु के ३६ नामों में कृष्ण के बहुत से हैं, पर राम का कोई नहीं। इसलिए वह ऐसे युग की कृति है जब कि राम ग्रवतार की कल्पना नहीं हुई थी।

#### ए. बौद्ध जैन वाङमय

िछले मौर्य काल से इस युग के अन्त तक बौद्धों के सर्वास्तिवादी महासांधिक आदि सम्प्रदाय उन्नति पर रहे। इन्होंने अपने अन्य संस्कृत में या प्राकृत-मिश्रित संस्कृत में, जिसे मिण्प्रवाल शैली कहते हैं, लिखे। महासांधिकों का विनय-प्रनथ महावस्तु वैसी शैली में है। सर्वास्तिवादी वाड्यय में अवदान उल्लेखनीय हैं। अवदान का अर्थ है महान् त्याग का कार्य; वैसे कार्यों के वृत्तान्त भी वैसी ही सरल भाषा में लिखे गये हैं। अश्वयोष की वज्रच्छेदिका महत्त्व की कृति है।

जैनों की ब्राचार्य-परम्परा में स्थूलभद्र (ऊगर पृ० ११०) के बाद जो सात ब्राचार्य हुए वे दशपूर्वी कहलाते हैं। उनमें से ब्रन्तिम वज्रस्वामी का काल लगभग ७० ई० ब्राता है। कहते हैं उसी के शिष्य ब्रार्थरित्तत ने सूत्रों को ब्रांग उपांग ब्रादि चार भेदों में बाँटा। वास्तव में मीर्य युग में जैनों के थोड़े ही सूत्र थे, इस युग में ब्रिधिक हो जाने पर यों विभक्त किये गये।

#### ऐ. ज्यौतिष

ज्योतियी गर्ग की गार्गीसंहिता के उद्धरण मात्र अब मिलते हैं। उसके युगपुराण अंश में पाटलिपुत्र पर यवनों की चढ़ाई का वृत्तान्त है, इसलिए वह आर्मिमक सातवाहन युग की कृति है। ४६६ ई० में पटने में आर्यमट ने अपना ज्यौतिप अंथ जब लिखा तब ज्यौतिष के पाँच सिद्धान्त अर्थात् सम्प्रदाय यहाँ प्रचलित थे। सिद्धान्त अंथों का आरम्भ सम्भवतः सातवाहन युग में हुआ। मूल स्प्रैसिद्धान्त निश्चय से इस युग में बना। पर उसका विद्यमान रूप बहुत पीछे का है, क्योंकि वराहमिहिर ने ५५० ई० में स्प्रैसिद्धान्त से जो उद्धरण दिये हैं वे उसमें नहीं हैं।

यूनान में प्रह-गणित की बुनियाद दूसरी शताब्दी ई० में ज्योतिषी तोलेमाइत्र्योस ने डाली। सात ग्रहों को उनकी भूमि से दूरी के क्रम से गिनना ग्रौर उनपर सप्ताह के दिनों के नाम, यह पद्धति वहाँ ३५०-३७८ ई० के बीच चली। हमारे पुराने ग्राभिलेखों में संवत्सर, ऋतू, ऋत में पहले दसरे आदि पत्त और पत्त के दिवस का अथवा संवत्सर मास ग्रौर दिन का उल्लेख रहता है। ग्रंग्रेज डा॰ जीन फ्लीट का मत था कि पाँचयीं शतान्दी में जब भारतीयों ने यूनानी ज्योतिप अपनाया तभी सताह गराना यहाँ ऋाई । ऋतः हमारे वाड्यय में जहाँ कहीं ग्रहों या वारों का उल्लेख होता उसे वे ४०० ई० के बाद का मानते। परन्तु महों का ज्ञान यूनानियों से पहले बाबिलियों और अश्यारों को था. और उन्होंने भी उसे सुमेरियों से पाया था। डा॰ कृष्णस्वामी ऐयंगर ने फ्लीट के मत का प्रत्याख्यान करते हुए दिखाया है कि भारतीय ज्योतिप श्रमुर ज्यौतिष पर निर्मर था, हमारे यहाँ के राशियों श्रौर ग्रहों के नाम बाबिली नामों के अनुवाद हैं, वे उत्तर वैदिक या महाजनपद युग से महाँ प्रचलित थे। महों की गिनती उनकी दूरी के कम से की जाय यह विचार वेशक पीछे का है, श्रीर यह यहाँ यूनान से श्राया।

#### त्रो. वैद्यक

प्रतिद्ध वैद्य चरक किनष्क की सभा में था। चरक नाम का वैदिक चरण पंजाब में था। ग्राब जो चरक-संहिता मिलती है, वह हदबल पाञ्चनद \* कृत उसका संस्करण है (च॰ सं॰ ३०.२७५)। हदबल वाग्भट (६ठी शताब्दी ई॰) से पहले ग्रार्थात् गुप्त ग्रुग में हुग्रा। चरक-संहिता भी ग्राप्तिवेश के ग्रन्थ का 'प्रतिसंस्करण' थी; ग्राप्तिवेश का गुरु ग्राप्तेय पुनर्वसु था, जो शायद महाजनपद ग्रुग में तच्चशिला गुरुकुल के ग्राचायों में रहा हो। चरक के कुछ पीछे सुश्रुत हुग्रा। उसका जो ग्रन्थ ग्रादि वैद्यक के ग्राचार्य चरक सुश्रुत से पहले ग्रुगों में हो चुके थे।

भारतीय विज्ञान श्रीर दर्शन के इतिहास में नागार्जुन का बहुत ऊँचा स्थान है। स्व० डा० त्रजेन्द्रनाथ शोल के मत से सुश्रुत-सम्पादक नागार्जुन, सिद्ध नागार्जुन, लोहशास्त्रकार नागार्जुन श्रीर माध्यमिकस्त्रवृत्तिकार महायान-श्राचार्य नागार्जुन एक ही व्यक्ति होना चाहिए। † सिद्ध नागार्जुन वाण्यभट्ट के श्रनुसार त्रिसमुद्राधिपति सातवाहन राजा का मित्र था। महायान का प्रवर्त्तक नागार्जुन श्रश्वशोष का दूसरा उत्तराधिकारी था। यों दोनों का एक ही काल है, श्रातः जब तक उन्हें दो व्यक्ति मानने का प्रमाण न हो, उन्हें श्रीमिन्न ही मानना चाहिए। महायान के बाद ही सिद्धि-प्रधान वज्रयान चला। नागार्जुन का सिद्धपन कुळु यौगिक कियाश्रों के कारण भी रहा हो, पर मुख्यतः रासायनिक सिद्धियों श्रर्थात् लोहे को सोना बनाने के गृद प्रयत्नों के कारण था। इसलिए वही लोहशास्त्रकार नागार्जुन है जिसने पारे के योग बना कर भारतीय वैद्यक में रसों का प्रयोग चलाया। सिद्ध नागार्जुन का एक जनन-विज्ञान-विपयक प्रन्थ

 <sup>\*</sup> पंजाव की पांच निदयों का पानी ले लेने पर सतलज पंजनद कड्लावी है।
 उसका काँठा = पञ्चनद।

<sup>†</sup> व जेन्द्रनाथ शील (१९१५)—पौजिटिव साइन्सेस श्रौफ दि हिन्दूज़ (हिन्दुश्रों के शुद्ध विज्ञान) पृ० ६२।

श्रादिशास्त्र या सिद्धिशास्त्र भी है। एक लोहशास्त्रकार पतञ्जलि भी सात-वाहन युग में हुआ। उसके जो उद्धरण श्रन्य ग्रन्थों में पाये जाते हैं, उनसे उसका बड़ा धातुवेत्ता होना स्चित होता है।

#### श्रौ. दर्शन

जर्मन विद्वान् याकोशी का कहना है कि अन्तपाद गौतम के न्यायसूत्रों तथा क्याद काश्यप के वैशेपिक सूत्रों में नागार्जुन के शूत्यवाद के प्रत्याख्यान का प्रयत्न है, पर लग० ४०० ई० के मैत्रेय के बौद्ध योगाचार दर्शन की ख्रोर कोई संकेत नहीं है, ख्रतः न्याय ख्रौर वैशेषिक दर्शनों का उद्य २००-४०० ई० के बीच हुआ। दूसरी तरफ डा० शील का कहना है कि चरक की मूल विचारधारा विद्यमान सांख्य की है, पर उसकी तर्क-पद्धति न्यायन्वैशेषिक की है, अतः चरक से पहले वे दर्शनपद्धतियाँ उपस्थित थीं। जैन अनुश्रुति के अनुसार कर्याद अन्तिम दशपूर्वी आचार्य वज्रस्वामी (७० ई०) के समकालिक रोहगुत का शिष्य था। न्यायमाध्यकार वात्यायन बौद्ध दार्शनिक दिङ्नाग से पहले का, ख्रतः लग० चौथी शताब्दी का है। इन बातों से डा० शील के मत की पृष्टि होती है। याकोबी के मत के साथ उसका सामञ्जस्य करने का उपाय यही है कि नागार्जुन से पहले शुरूयवाद का किसी और रूप में रहना माना जाय। सच बात यह है कि भारतीय विचारों के विकास की पूरी ऐतिहासिक छानबीन अभी तक नहीं हुई।

कणाद का अर्थ है परमाणु खाने वाला ! प्रकट है कि उसके परमाणु-वाद अर्थात् सब सृष्टि के परमाणुओं से बना होने की कल्पना के कारण यह मज़ाकिया नाम उसे समकालिकों ने दिया था । न्याय-वैशेषिक पद्धतियों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना गया है । सांख्य में वैसा नहीं है । सांख्य सृष्टि को तीन मूल गुर्णों — सन्त्व रजस् तमस् की अपने नियम से आपसे आप हुई परिणित से उत्पन्न मानता है । वह आत्मा को मानता है, परमात्मा को नहीं । उसका आत्मा कूटस्थ सान्ति-स्वरूप चिन्मात्र (चेतन मात्र) है । हमने देखा है कि सांख्य दर्शन

का उदय उत्तर वैदिक काल से हुआ था. पर उसके इन विशिष्ट विचारों का उदय हम निश्चय से सातवाहन युग से टटोल पाते हैं। योग दर्शन की समुची विचारपद्धति सांख्य की है, केवल इस विशिष्टता के साथ कि उसमें परमात्मा को भी माना ऋौर ध्यान ऋादि मनः संयम की विधियों पर बल दिया है। किन्त योग दर्शन का परमात्मा भी साध्य का कर्ता नहीं, सांख्य के ब्रात्मा की तरह कटस्थ चेतन मात्र है, क्योंकि तीन गुर्णों से सुष्टि की परिएाति तो स्वयं होती है। परमात्मा की सत्ता सिद्ध करने को उसकी युक्ति यह है कि ज्ञानं निरितशयं सातिशयवृत्तिजातित्वात् परिमाणवत् जान कहीं न कहीं निरतिशय है परिमाण की तरह, क्योंकि उसका साधारणतया सातिशय होने का स्वभाव है। जो गुण अपनेक सत्तात्रों में सातिशय-न्यूंनाधिक हो वह कहीं न कहीं निरतिशय अर्थात् सर्वाधिक होता है, जैसे आकाश में परिमाण । योगदर्शन के श्रीर साधारणतया प्राचीन भारत के मेथावि-वर्ग के ईश्वरवाद का स्वरूप यही था। वह पुरुपविशेष जो निर्तिशय-ज्ञान-मय है, कपिल बुद्ध महावीर या वासुदेव हो सकता है! यों यह ईश्वरवाद जीवन में महापुरुप-पूजा मात्र रह जाता है।

पत्रञ्जलि के योगदर्शन पर व्यास का भाष्य है। उसमें सांख्य दर्शन के पञ्चशिख ग्रौर वर्पगएय के ग्रंथों तथा षष्ठितन्त्र के उद्धरण हैं, पर ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका का कोई नहीं। ईश्वरकृष्ण बौद्ध दार्शनिक वसुनन्धु का समकालिक ग्रर्थात् ५वीं शताब्दी ई० का है। यों व्यासभाष्य डा० शील के मत से ४थी शताब्दी ई० का है ग्रौर पातञ्जल योग ग्रनु मान से सातवाहन ग्रुग का। किन्तु इसपर भी याकोबी का कहना है कि योगदर्शन योगाचार के बाद का है, जिसका प्रवर्त्तक मैत्रेय वसुनन्धु से ग्रंथीत् ४०० ई० से कुछ पहले हुन्ना।

मीमांसा त्रौर वेदान्त—ग्रथवा पूर्व ग्रौर उत्तर मीमांसा—दर्शन जैमिनि ग्रौर व्यास बादरायण की कृति कहे जाते हैं। किन्तु वे दोनों एक दूसरे को उद्धृत करते हैं। प्रकट है कि विद्यमान रूप में वे एक एक ग्राचार्य की कृति नहीं हैं; उन दोनों ग्राचार्यों की शिष्यसन्तानों में उनका संस्करण-संशोधन होता रहा है। याकोबी के मत से विद्यमान रूप में वे दोनों भी शून्यवाद के पीछे ग्रौर योगाचार से पहले के हैं। ध्यान रहे कि वादरायण का वेदान्त परिणामवादी है, वह ब्रह्म को सृष्टि का उपादान कारण मानता है। विवर्त्तवाद ग्रार्थात् सृष्टि को ब्रह्म की वास्तविक नहीं काल्पनिक परिण्ति मानना शंकर के वेदान्त की बात है जो मध्य काल में चली।

यों विद्यमान छहों दर्शन कौटल्य के बाद—पिछुले मीर्य या सातवाहन युग—की उपज हैं। उपनिषदों श्रिभिधम्म श्रीर पहले जैन श्रागमों में दार्शनिक चिन्तन की पहली श्रस्फुटमार्गी उड़ानें थीं। पहले बौद्ध जैन श्रीर लोकायत विचारकों ने जब प्राचीन विचार की रूढियों पर सीधी सीधी चोटें कीं तब विचारों की उस खलबली में श्रंखलाबद्ध दार्शनिक विचार पैदा हुश्रा। श्रारम्भ में सब दर्शन उत्तर वैदिक बाद्ध्य की सूत्र शैली में लिखे गये, इसी से प्रकट है कि वे पिछुले मीर्य या सातवाहन युग के बाद की रचनाएँ नहीं हैं।

## §२. सातवाहन युग की म्रार्थिक राजनीतिक संस्थाएँ

महाजनपद नन्द श्रीर मीर्थ युगों में हम भारतीय समाज का जो श्रार्थिक राजनीतिक ढाँचा देखते श्राये हैं इस युग में उसी का विकसित रूप पाते हैं।

कृषि की भूमि कृपकों की सम्पत्ति थी। 'मनु' ने कहा है, राजा भूमि का ऋषिपति है (८. ३६)। पर उसके ऋन्य सन्दभों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि वहाँ ऋषिपति का ऋर्थ ऋध्यत्त् या पालक ही है। भूमि के विनिमय के लिए इस युग में साद्तियों के सामने लेख ऋौर उन लेखों का निबन्ध (रजिस्टरी) ऋावश्यक हो गये थे। मौर्य युग तक गवाह श्रोता कहलाते थे, क्योंकि उन्हें सुना कर क्रय-विक्रय किया जाता था। इस युग से गवाह साद्ती ऋर्थात् देखने वाले कहलाने लगे। याज्ञवल्क्य सम्भूय समुत्थान की विवेचना "लाभ के लिए समवाय से काम करने वाले विश्वों" के उल्लेख से ब्रारम्भ करता, पर ब्रान्त में कहता है कि कृषकों ब्रीर किमयों की भी यही विधि है। इसका यह ब्राय्य हुन्ना कि सामुदायिक खेती ब्रीर मजदूरों के संय नन्द मौर्य युगों की तरह इस युग में भी थे।

कारीगरों की श्रेणियों की शक्ति इस युग में कितनी थी सो इस उदाहरण से प्रकट होगा। पहली शताब्दी ई० पू० में पश्चिम भारत के शक चत्रप नहपान का जामाता उपवदात नासिक में एक लेगा (गृहा-मन्दिर ) बनवा कर उसे भिन्नसंघ को ग्रापित करता है। "ग्रीर उसने अन्यनीवी तीन हजार कार्षापण ३००० संघ चातर्दिश को दिये " श्रीर ये कार्षापण गोवर्धन में रहने वाली श्रेणियों में प्रयुक्त किये गये-कोलिकों ( जुलाहों ) के निकाय में दो हजार २०००, एक प्रतिशत (मासिक) वृद्धि पर, दूसरे कोलिक निकाय में एक हजार १००० पौन प्रतिशत वृद्धि पर । श्रीर ये कार्षायण श्रप्रतिदातव्य वृद्धिभोग्य हैं " उनसे मेरी लेए में रहने वाले बीस भिद्धश्रों में से प्रत्येक को बारह चीवर "।" ऋचयनीवी का ऋर्य ऋभिलेख में ही स्पष्ट कर दिया है कि उस निधि का केवल सद खर्चा जाने को था. मूल स्थायी रहने को था। गोवर्धन नासिक का पुराना नाम था। प्रयुक्त किये गये का ऋर्थ है लाभ के लिए विनियुक्त किये गये। इससे प्रकट है कि श्रेणियाँ ग्रब बैंकों का काम करतीं ख्रौर वे इतनी टिकाऊ मानी जातीं कि स्वयं राजा भी श्रपनी स्यायी निधियाँ उनमें विनियक्त करता। वास्तव में राज्यों से श्रेणियाँ ग्रिधिक स्थिर थीं। इसी प्रकार के एक ग्रन्य ग्रिभिलेख में कुलरिकों (शायद कुम्हारों) त्र्योदयन्त्रिकों (पनचिक्कयाँ बनाने वालों) त्र्यौर तिलपिषकों (तेलियों ) की "ग्रागतानागत (विद्यमान ग्रीर भावी ) श्रेणियों" के हाथ में ऋचयनीवियाँ 'प्रयुक्त' की जाने की बात है। श्रेणियों को अचल सम्पत्ति सौंपे जाने के लेख भी हैं।

त्राज हमारे देश में कारीगर प्रायः सर्वत्र महाजनों के कर्जदार हैं।

वे ऋगाऊ कर्ज ले कर उसे चुकाने को ही खटते रहते हैं। यह दशा कम से कम मुगल युग से चल रही है। पिच्छुम युरोपी व्यापारी जब यहाँ आये तब हमारे राज्यों ने उन विदेशियों को भी भारतीय कारीगरों का इस प्रकार विदोहन करने दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय जुलाहों पर जिन जुल्मों की याद हम आज तक करते हैं, वे इसी दशा के कारण सम्भव हुए। इस दशा के मुकाबले में जब हम देखते हैं कि सातवाहन युग के जुलाहों और तेलियों की श्रेणियाँ अपना धन्दा करने के साथ साथ राजाओं के लिए वैंकों का काम भी करती थों तब स्वर्ग नरक का अन्तर हुआ दिखाई देता है।

महाभारत में कौटलीय ऋर्थशास्त्र की तरह श्रेणियल ऋर्थात् श्रेणियों की सेना का उल्लेख है। परराष्ट्रभीडन ऋर्यात् शत्रु राष्ट्र को सताने के उपायों में श्रेणिमुख्योपजाप ऋर्यात् श्रेणियों के मुखियों को फोड़ना भी बताया है। गन्धवों से हारने के बाद दुर्योधन कहता है कि मैं श्रेणिमुख्यों को कैसे मुँह दिखाऊँगा।

श्रेणियों श्रोर जनपदों के 'धमों' तथा ग्रामों श्रोर जनपदों के 'समयों' या संविदों का पहले की तरह महत्त्व चला श्राता था। 'मनु' कहता है— ''धमंवित्ता (धमंत्थ ) जाति-जानपद धमों श्रेणी-धमों श्रोर कुल धमों को देख कर श्रपने धर्म का प्रतिपादन करे (८.४६)।" "जो प्रामदेश-संघों की संविद् शपथपूर्वक कर के लोम से उसे तोड़ दे, उसे देशनिकाला दे दे। उस समय-व्यभिचारी को पकड़ कर उससे चार सुवर्णों वाले छः निष्क श्रोर चाँदी का शतमान दिलवाय (८.२१६–२२०)।" समय-भेद या संविद्-व्यतिक्रम 'मनु' श्रोर याज्ञवल्क्य दोनों के श्रनुसार बड़ा श्रपराध था। गण-द्रव्य श्रर्थात् निकायों की सम्पत्ति का श्रपहरण (गवन) करने श्रोर संवित् का उल्लंघन करने वाले के लिए याज्ञवल्क्य भी सारी सम्पत्ति की जब्ती श्रोर देशनिकाले का दराड बताता है।

व्यवहारदर्शन 'व्यवहारों को देखने' अर्थात् न्याय के अनु-

शासन—के लिए याज्ञवल्क्य (२०३०) के अनुसार सब से नीचे कुलों के न्यायालय थे, फिर श्रे िण्यों के, फिर पूगों (प्रामों नगरों) के और सब से ऊपर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी। पूगों अर्थात् नगर-सभाओं का इसके अतिरिक्त एक और बड़ा काम था लेखों का निबन्धापन (रिजिस्टरी)। उपवदात अपने पूर्वोक्त अभिलेख के अन्त में कहता है—"यह सब निगमसभा में सुनाया गया और फलकवार में चिरित्र के अनुसार निबद्ध किया गया।" 'फलक' याने अलमारी, फलकवार चे लेखा-दफ्तर। यों राजकीय दानों की रिजिस्टरी भी नगर-सभाओं के लेखा-दफ्तर। यों राजकीय दानों की रिजिस्टरी भी नगर-सभाओं के लेखा-दफ्तर। यों राजकीय दानों की रिजिस्टरी भी नगर-सभाओं के लेखा-दफ्तरों में उनके चिरत्र अर्थात् सभाओं में पारित किये नियमों के अनुसार होती थी।

यह प्रश्न होता है कि इस युग के अनेक राजविष्लवों में नये आगं-तुकों द्वारा देशों के जीते जाने पर जानपद संस्थात्रों का क्या होता रहा । क्या विजेतात्रों ने उनके "धर्म व्यवहार श्रौर चरित्र" को मिटा नहीं दिया ? स्मृतियों में इस सम्बन्ध में स्पष्ट विधान हैं ऋोर उनसे प्रकट होता है कि विजित देशों में जनता को भरसक रिकाने मनाने ग्रौर उनकी संत्थात्रों को बनाये रखने की चाल थी। 'मन् श्रर्थशास्त्र के · लव्यप्रशमन के शब्द दोहराता हुत्रा कहता है (७.२०१-०२)—"जीतने के बाद (जीते देश के) देवों और धार्मिक ब्राह्मणों की पूजा करे "। वे सब क्या करना चाहते हैं सो उन्हें इकट्टा करके जान कर वहाँ उसी (पुराने राजा) के वंश के किसी को स्थापित करे श्रीर ( उनके साथ ) समयक्रिया ( ठहराव ) करे।" 'मनु' के जमाने तक बहुत उथलपुथल न हुई थी। याज्ञवल्क्य की इस स्पष्ट व्यवस्था (१.३४१-४३ ) में उथल-पुथलों के बाद निश्चित हुए सिद्धान्त हैं— "प्रजापीडन के सन्ताम से उठी स्राग राजा के कुल श्री स्रोर प्राणों को जलाये बिना नहीं हटती। राजा का स्वराष्ट्र-परिपालन में जो धर्म है, पर राष्ट्र को वश में लाने पर उसी समूचे को पाता है। जिस देश में जो आचार व्यवहार ख्रोर कुलस्थिति हो, जब वह वश में श्राय तब उसे उनके श्रानुसार ही परिपालना चाहिए।"

प्रजापीडन वाली बात में शायद विम रिसालू की घटनात्रों की त्रोर निर्देश है। उस युग की जनता ग्रापने ग्राधिकारों के लिए कितनी सजग थी सो इस व्यवस्था से स्पष्ट है। नये त्रागन्तुक विजय कर सकते, पर प्रजा की संस्थात्रों को नहीं दबा सकते थे । उपवदात ख्रौर रुद्रदामा के ग्रामिलेख स्पष्ट दिखाते हैं कि वे शक विजेता ग्रापनी प्रजा को रिफाने को कितने यलवान थे। नासिक लेखा वाला उपवदात का जो लेख ऊपर दिया गया है, उसके ऊपर उसकी "कुटुम्बिनी दत्तमित्रा" के दान-परक लेख हैं, जिनके बीच उपवदात का एक श्रौर श्रिभलेख यों है-"सिद्धि हो। राजा चहरात चत्रप नहपान के जामाता, दीनीक के बेटे, तीन लाख गौत्रों का दान करने वाले, बार्णांसा (नदी) पर सुवर्ण दान करने श्रीर तीर्थ (घाट) बनवाने वाले. देवताश्रों श्रीर ब्राह्मणों को १६ ग्राम देने वाले, समुचे बरस लाख ब्राह्मणों को जिमाने वाले. पुरुष-तीर्थ प्रभास में ब्राह्मणों को ब्राठ भार्याएँ ( ब्रार्थात भार्यात्रों के विवाह का खर्चा) देने वाले, भरुकच्छ दशपुर शोर्पारग में चतुःशाला (चार कमरों वाली) वसध (सरावें) ग्रौर प्रतिश्रय देने वाले. ग्राराम तडाग उदपान (कुएँ बावड़ियाँ) बनवाने वाले. इबा पारादा दमण तापी करवेणा दाहानुका (निदयों) पर नावों से पुरुष तर (मुफ्त उतारे का प्रवन्ध ) करने वाले. और इन निदयों के दोनों तीर सभा और प्रपा (प्याक्त) बनवाने वाले. पींडितकवाड गोवर्धन सवर्णमुख (तथा) शोर्पारग के रामतीर्थ पर (की) चरकों की परिषदों को नानंगील ग्राम में बत्तीस हजार नारियल की पौद देने वाले. धर्मात्मा उषवदात ने गोवर्धन में त्रिरिम पहाड़ पर यह लेगा बनवाई ख्रौर ये पोढियाँ (पानी जमा रखने के निसार )।"

चद्रदामा के प्रशासन में गिरनार में चन्द्रगुप्त मौर्थ के पहाड़ में बाँध लगा कर बनवाये सुदर्शन तालाब का बाँध ऋतिवृध्यि से टूट गया ! उसे फिर से बनवा कर उसने ऋशोक के लेखों वाली चट्टान पर लिख-वाया—" सब वर्णों द्वारा रक्त्या के लिए पति रूप में वरे गये, युद्ध ंके सिवाय मरते दम तक कभी पुरुषवध न करने की प्रतिज्ञा को सत्य कर ्दिखाने वाले, सामने त्राये हुए बराबर के शत्रु को चोट दे कर निकम्मे शत्रु " करुणा धारण करने वाले, डाकू व्याल जंगली जन्तु रोग त्रादि जिन्हें कभी छू नहीं पाते ऐसे नगरिनगमों स्त्रीर जनपदों की स्त्रपने वीर्य से श्रर्जित श्रनुरक्त प्रजाश्रों से श्राबाद पूरवी पच्छिमी श्राकर श्रवन्ति \*\*\* त्रादि "सव प्रदेशों के "स्वामी "महात्त्वत्रप रुद्रदामा ने हजारों वरसों के लिए, गो ब्राह्मए " के लिए और धर्म और कीर्त्त की वृद्धि के लिए, पौर जानपद जन को कर विष्टि (वेगार) प्रगाय (धनी प्रजा से ली हुई प्रेम-भेंट) स्त्रादि से पीडित किये बिना "तीन गुना "सेतु बनवा कर " · सुदर्शनतर कर दिया । महाज्ञत्रप के मतिसचिवों (सलाह देने वाले पारि-षद्यों) श्रौर कर्मसचिवों (कार्यकारी मन्त्रियों) की, यद्यपि वे सब स्त्रमात्य गुणों से युक्त थे तो भी, दराड़ के बहुत बड़ा होने से इस विषय में अनुत्साह के कारण सहमति नहीं रही। उनके इसके ग्रारम्भ में विरोध करने पर फिर से सेतु वॅंधने की ऋाशा न रहने से प्रजा में हाहाकार मच जाने पर, इस ऋधिष्ठान में पौर-जानपदों के ऋनुप्रह के लिए समूचे ऋानर्त्त श्रीर सुराष्ट्र के पालन के लिए राजा की श्रीर से नियुक्त पहन कुलैप के पुत्र, अर्थ धर्म श्रीर व्यवहार को ठीक ठीक देखते हुए ( प्रजा का ) अनुराग बढाने वाले शक्त दान्त (संयमी) अचाल अविस्मित ( निरभिमानी ) ऋार्य ( रिश्वत ऋादि से ) न डिग सकने वाले ऋमात्य ्सुविशाख ने · · भर्त्ता का धर्म श्रौर कीर्त्ति बढाते हुए बनवाया । इति ।" नये विजेताच्यों का रंग-ढंग कैसा था ख्रीर राजविक्षवों के बीच भी भारतीय जनता की राज्यसंस्था कैसे डट कर खड़ी थी सो इन उद्धरणों से

इन राजविक्षवों के बीच ब्रानेक गण्राज्य भी फिर उठे थे। ब्राल-क्सान्दर ब्राफ्तगानिस्तान-पंजाब के छोटे छोटे राज्यों ब्रार गण्राज्यों को दबाता ब्यासा तक चला ब्राया था। सेलेउकस् के उसी प्रकार ब्राने पर जब चन्द्रगप्त मौर्य ने उसे सिन्ध पर ही पीट दिया, तब यह दिखाई

प्रकट है।

दिया कि छोटे गगाराज्यों के बजाय दृढ साम्राज्य होना कितना ऋच्छा है। पर दिमेत्रियस जब पटने तक चढ श्राया तब साम्राज्य की कमज़ोरी दिखाई दी। उस कमजोरी को भूठे धर्म-विजय ग्रौर भूठी चमा-नीति का फल माना गया, ग्रौर उसके विरुद्ध अश्वमेध-पुनराहरण का ग्रादर्श उठा । पर शकों श्रौर तुखारों के स्नाकमणों के सामने जब श्रश्वमेध-पुनरुद्धारक भी न टिक सके, श्रीर यौधेय मालव कुनिन्द श्रादि गर्णों ने बार बार चोटें खा कर भी डटे रहने की चमता दिखाई, तब दराडनीति-कारों ने अनुभव किया कि हठजीवी गर्णों के लिए कठिन ऋौर दीर्घ श्रापत्तियों को तरना भी सुगम है। नेता के श्रयोग्य होने से साम्राज्य को लकवा भार जाता है. पर जिन गणों की समूची जनता स्वाधीनता के लिए लड़ने कटने को तैयार हो वे एकाध बार दब कर भी फिर फिर उठ खड़े होते हैं। 'मन्' गणों का विशेधी है, पर याज्ञवल्क्य उनके गौरव को अनुभव करता है। श्रीर महाभारत के राजधर्मपर्व ( ग्रध्याय ८१, १०७) में तो वह ग्रानुभव ऐसे स्पष्ट ग्रीर ज़ोरदार शब्दों में प्रकट हुन्ना है, और साथ ही उसमें गणों की वृत्ति और उनकी कठिनाइयों का ऐसा सच्चा अनुभूत चित्र श्रोर विचारपूर्ण विवेचन है कि वह सदा के लिए पथ-प्रदर्शक है।

पर क्या सातवाहन युग के भारतीय जागरूक भी थे ? कोई जनता ख्रापनी स्वतन्त्र वृत्ति के रहते भी स्वतन्त्रता खो बैठती है यदि वह जागरूक न हो ख्रोर बदलती युग-परिस्थिति से सीख न ले सके।

नन्द युग में यूनानी सेना के संवटन और संचालन की बेहतर शैली को देखते ही कौटल्य और चन्द्रगुत ने अपना लिया था। इस युग में भी क्या भारतीयों की आँखें उसी प्रकार खुली थीं?

इस युग में शकों और उनसे मिलती जातियों की युद्धशैली की धाक सब सम्य राष्ट्रों पर जमी थी। वे बहुत कुशल घुड़सवार थे और घोड़े पर चढ़ेचढ़े धनुष वाण से अचूक निशाना लगाते थे। ऋषिकों की गिनती शकों में ही थी, और पहुव भी शकों की एक शाखा ही माने

जाते थे। शकों के पिन्छम बोलगा श्रीर दोन निदयों के काँठों में उनके भाईबन्द समीती लोग रहते थे, जो श्राधिनिक रूसियों के पुरखा थे। पूर्वी युरोप से चीन की सीमा तक फैली ये जातियाँ युड़सवारी के युद्ध में बड़ी दच्च थीं। योद्धाश्रों के शस्त्रास्त्र श्रीर सन्नाह कैसे हों यह प्रश्न उटा कर राजधर्मपर्व में कहा है (१०१.५)—"श्रीर यवन-काम्भोज जो मथुरा के चौगिर्द हैं, वे श्रश्रवयुद्ध में कुशल हैं।" यों भारतीयों ने शकों ऋषिकों की यह विशिष्टता देखी श्रीर श्रपनाई। चीनियों ने भी इस युग में पहन सवारों के सन्नाह की पूरी नकल की श्रीर रोमियों ने भी समीतियों से श्रश्वयुद्ध-कला में बहुत कुछ सीखा था।\*

## § ३. पौराणिक धर्म और महायान का उदय

मीर्य साम्राज्य के पतन के साथ बौद्ध मार्ग के विरुद्ध जो लहर उठी उसमें अश्वमेध के अर्थात् वैदिक धर्म-कर्म के पुनरद्धार की पुकार थी। पर वैदिक धर्म-कर्म वैदिक समाज के साथ था, वह ज्यों का त्यों वापिस न आ सकता था। उसे जगाने के प्रयत्न में धीरे-धीरे एक नया धर्म उठ खड़ा हुआ जिसे हम पौराणिक धर्म कहते हैं, क्योंकि उसका प्रति-पादन मुख्यतः पुराण-वाड्यय में है।

हमने देखा है कि एकान्तिक भागवत धर्म वैदिक काल के अन्तिम अंश में उठ कर उत्तर वैदिक काल के अन्त तक कैसे पनपता रहा था। सह्याद्रि के नानाघाट में पहले सातवाहनों के अभिलेख हैं, जिनमें से एक में संकर्षण और वासुदेव को प्रणाम किया गया है। पतञ्जलि के महाभाष्य (२.२.३४) में धनपति, बलराम और केशव के मन्दिरों का उल्लेख है, साथ ही शिव स्कन्द विशाख की प्रतिमाओं (५.३.६६)

<sup>\*</sup> इस प्रसंग में यह भी कहा जाय कि शक घोड़ियों का दूध भी दुहते थे। रूसी प्रव तक घोड़ी के दूध का दही जमाते हैं, और एक रूसी विद्वान् का कहना है कि नेद में घोड़े का नाम जो दिधका है सो इसी कारण कि वैदिक आर्थ भी घोड़ी का ही दूध जमाते थे।

श्रीर शिवभागवताः श्रर्थात् शिव के पुजारियों का भी (५. २. ७६)। इस शैव उपासना का प्रवर्त्तक पुराण के श्रनुसार लाट देश (सूरत-भरुच) का लकुलीश नामक पुरुप था जिसका काल श्रनुमान से दूसरी शताब्दी ई० पू० है। इन शैवों का एक पन्थ पाश्चपत भी था।

हमने देखा है कि बृहत्तर भारत के पहले उपनिवेशक प्रायः शैव थे। विदिशा में भागवत हेलिउदोर के वासुदेव की पूजार्थ बनवाये गरुडध्वज का उल्लेख हो चुका है। उससे प्रकट है कि वासुदेव की पूजा सात्वतों के बाहर भी चल गई थी।

किन्तु इसके बाद से सातवाहन युग के अन्त तक किसी पौराणिकः मूर्ति या मन्दिर का कोई अवशेष नहीं मिला। क्यों ? प्रतीत होता है कि वैदिक कर्मकारड को फिर से जगाने की चेष्टा ने इन मक्तिप्रधान धर्मों को भी दबा दिया था। स्मृतियों में देवलकों अर्थात् मन्दिरों के पुजारी ब्राह्मणों की स्पष्ट निन्दा है। इसी से इस युग में बड़े और टिकाऊ मन्दिर बनने नहीं पाये।

तो भी पौराणिक धर्म के कुछ श्रौर पहलू थे ही श्रोर देव-मूर्तियाँ। भी थोड़ी बहुत थीं ही । स्वयं मनुस्मृति ( ८. ६२ ) में गंगा श्रौर कुरु की तीर्थयात्रा की बात है । उपवदात के श्रिभलेख में प्रभास श्रोर। पुष्कर तीथों की चर्चा है ।

हेलिउदोर के गरुडध्वज से स्चित है कि उस काल तक वासुदेव की गरुड वाहन विष्णु से अनन्यता मानी जा चुकी थी। अमरकोश में भी वही वात है और वहाँ संकर्षण प्रयुम्न और अनिरुद्ध के नाम भी हैं जो कि वासुदेव के व्यूह माने जाते थे। पतज्जिल और नानाघाट अभिलेख के काल तक वासुदेव के दो ही व्यूह थे, पहली शताब्दो ई० पू० तक यो चार हो गये थे। योधेय गण अपने सिक्कों पर स्कन्द को मूरत छापता था और विम कफ्स शिव की। कनिष्क के सिक्कों पर स्कन्द ईशा (शिव) और वात (वायु) की मूरतें भी हैं। तिमळ संवम् के प्रन्थों में बौद्ध विहारों के अतिरिक्त कल्यह्व, ऐरावत हाथी,

वज्रायुध (इन्द्र के वज्र), बलदेव, सूर्य, चन्द्र, शिव, सुब्रह्मएय, सातवाहन, जिन, काम ग्रीर यम के मन्दिरों का उल्लेख है। यों बौद्ध जैन शैव भागवत पूजाग्रों के साथ जड-जन्तु-पूजाएँ भी थीं। सातवाहन या ऐयनार के मन्दिर में शायद सातवाहनों के कुल-देवता की पूजा होती हो। पिंट्टेनीदेवी नाम की सती की पूजा भी प्रचलित थी, जो सिंहल में ग्राव भी है। सूर्य मूर्ति की पूजा भी शायद कनिष्क के प्रशासन में भारत में ईरान से ग्राई। मूलस्थानपुर (मुलतान) तथा पिंट्ठिम भारत के ग्रन्य ग्रानेक स्थानों में सूर्य मन्दिर थे। उनके पुजारी शाक्द्रीपी या मग ग्रार्थात् ईरानी ब्राह्मण होते थे। सूर्य की जो मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं उनमें घुटनों तक ईरानी ढंग से जूता पहनाया रहता है। याज्ञवल्क्य (१.२७१, २६५ प्र०) में गणपति विनायक की पूजा ग्रीर ग्रहों की पूजा का विधान है। ग्रह्म सूत्रों में चार विनायक थे, इसमें एक है, पर है वह ग्रव भी ग्रमंगलकारी ही, जिससे पीछा छुड़ाना ही पूजा का उद्देश था।

शान्तिपर्व के नारायणीय प्रकरण (ग्र० ३४४-६१) में वासुदेव-पूजा-धर्म का विवेचन है जो इस युग के ग्रन्त का है। उसमें नारायण के ग्रवतारों में राम दाशरिथ का नाम भी है, पर उसकी पूजा का नहीं। लिंगपूजा का उल्लेख पहलेपहल ग्रनुशासनपर्व के उपमन्यु-संवाद (ग्र० ४५) में है। भीष्मपर्व (ग्र० २३) में दुर्गा-स्तुति भी है, पर वह इस युग के बाद की वस्तु जान पड़ती है। कृष्ण की गोपी-लीला की बात महाभारत में नहीं है।

वैदिक मार्ग से जैसे पोराणिक मार्ग का विकास हुआ वैसे ही पुराने वौद्ध मार्ग से महायान का । पौराणिक मार्ग में महापुरुषों को जैसे अवतार माना गया, वैसे ही इसमें बोधिसत्व । बुद्धत्व प्राप्ति के तीन मार्ग कहे गये थे, एक अर्हत् यान, दूसरा प्रत्यक् (पच्चेक) बुद्ध यान और तीसरा सम्यक् सम्बुद्ध यान । प्रत्यक् बुद्ध वह जिसे केवल अपने लिए बोध हो । नागार्जुन ने तीसरे मार्ग को महायान (बड़ा रास्ता) नाम दिया और उसके मुकाबले में पहले दोनों को हीन्यान कहा ।

# § ४. सातवाहन युग का समाज श्रोर श्राचार

क. चातुर्वर्य

स्मृतियों में चार वर्णों ख्रौर उनके कर्त्तव्यों का बहुत विचार है। सो क्या इस युग में जाति-भेद (जात-पाँत) स्थापित हो गया था?

हमने देखा है कि आर्थ और दास इन दो जातियों का भेद आरम्भ से था। शूद्र वे दास थे जो आयों के समाज का निचला दर्जा बन गये, इसिलए द्विज और शूद्र का अन्तर भी जाति-भेद था। धर्मशास्त्रियों अर्थात् समाज विषयक विचारकों ने भारतीय समाज को मोटे तौर से चार दर्जों में बाँटा। उनमें से चौथा दर्जा—शूद्र—वस्तुतः पृथक् जाति था। पूर्व नन्द युग से च्लियों के बड़े बड़े कुल भी अपने को च्लिय जाति कहने लगे, और उनकी देखादेखी कुल ऐसे कुल जिनमें ब्राह्मण का धन्धा अरसे से होता आता था अपने को ब्राह्मण जाति कहने लगे।

पिछले मौयों के बाद देश को बचाने वाले शुंग श्रौर सातवाहन दोनों वंश ब्राह्मणों के थे, इसलिए इस युग में ब्राह्मणों का गौरव विशेष दिखाई दिया। धर्मशास्त्रियों ने श्रव सारे श्रार्यावर्त्ती समाज को चार वर्णों में बाँटने श्रौर वर्णों के कार्य नियत करने का यल किया।

किन्तु श्रार्यावर्त्तां समाज में श्रानेक ऐसे समूह थे जिन्हें उनके कार्यों श्रीर हैसियत को देखते स्पष्टतः ब्राह्मण चित्रय वैश्य या शृद्ध कहना कठिन था। वणों के संकर की बात धर्मसूत्रों श्रीर श्रार्थशास्त्र में भी थी, 'मनु' ने संकर की तथा वैसी श्रान्य कल्पनाश्रों से उन सब समूहों की व्याख्या की। "ब्राह्मण से वैश्य कन्या में श्राम्बष्ट पैदा होता है, "वेश्य से च्रिया में मागध श्रीर ब्राह्मणी में वैदेह, "ब्राह्मण से श्राम्बष्ट कन्या में श्रामीर। "ब्राह्मण से (ब्रात्य ब्राह्मणी में) "श्रावन्त्य, ब्रात्य च्रिय से भल्ल, मल्ल, निन्छिव (लिन्छिव) "खस, द्रविङ, वैश्य ब्रात्य से सित्यत (१०. ५-२३)।" "ये सब च्रिय ज्ञातियाँ कियाश्रों के लोप से श्रीर ब्राह्मणों के श्रदर्शन से धीरे धीरे चृषल बन गईं "द्रविङ, काम्बोज,

यवन, शक, "पह्नव "किरात, दरद, खश (१०. ४३-४४)।"

श्रमबध्टों का गण्राज्य श्रलक्सान्दर की चढ़ाई के समय सतलजिसिन्धसंगम पर था। कुछ श्रमबध्ट लोग मध्यदेश में श्रा कर ऐसे धन्धे करते हों जिनमें ब्राह्मण्यन श्रीर वैश्यपन मिला हो यह सम्भव है। श्रामीरों का देश श्रमबध्टों के निकट दिक्खन था, यही उनके श्रमबध्ट कन्याश्रों से उत्पन्न होने की कल्पना का श्राधार होगा। वैदेह का श्रर्थ विदेह का वासी, पर कौटलीय में बड़े व्यापारियों का नाम वैदेहक है, जैसे श्राजकल मारवाड़ी'। इसलिए उनमें भी वैश्य ब्राह्मण्यक्त मिश्रण्य माना गया। मह श्रीर लिच्छिव बात्य थे इसमें सन्देह नहीं, पर बात्य चित्रय कौन सा वर्ण हुश्रा? द्रविड काम्बोज श्रादि के चित्रय से श्रद बनने की कल्पना भी मनोरञ्जक है। पर इन कल्पनाश्रों से ही सिद्ध होता है कि चार वर्णों में समूचा भारतीय समाज ठीक न श्राटता, तो भी उसे ठोक पीट कर श्राटाया जाता था। वास्तव में चातुवर्ण्य स्मृतिकारों का भारतीय समाज के वर्गीकरण्य का प्रयत्न मात्र था।

स्मृतियों के चातुर्वर्ण्य श्रीर बाद की जातपाँत में कितना श्रम्तर था, सो इन प्रश्नों की विवेचना से प्रकट होगा। (१) क्या वर्णों के पेशे श्रलग श्रलग थे? वेशक 'मनु' बतलाता है कि कीन वर्णा क्या पेशा करे, पर जब वह बताता है कि श्राद्ध में किन ब्राह्मणों को न जिमाया जाय, तब पता चलता है कि उस युग में कुत्ते श्रीर बाज पालने, मेट्रों श्रीर मैंसों का रोजगार करने, हाथी बैल घोड़े श्रीर ऊँट सधाने, विप वेचने तथा मुदें ढोने वाले ब्राह्मण भी थे (३.१५०-१७८)। (२) क्या विभिन्न वर्णों में विवाह न होते थे? 'मनु' बहुत चाहता है कि विवाह सवर्ण ही हों, पर उसके विवाह श्रीर दायभाग प्रकरणों से पता लगता है कि श्रसवर्ण विवाहों की चाल भी बहुत थी, ब्राह्मणों रहतों में भी काफी सम्बन्ध होते थे। (३) क्या विभिन्न वर्णों में खान-पान न चलता था? स्मृतियों में इसकी गन्ध भी नहीं है। तो भी कुछ रहत जातियों से पहरेज का रिवाज था। पतंजलि के महाभाष्य (२.४.१०) से प्रकट

होता है कि कुछ शृद्ध जातियाँ पात्र से निरवसित थीं, जिन्हें श्रार्थ लोग श्रपने वर्त्तनों में न खिलाते थे, किन्तु शकों यवनों की गिनती उनमें न थी। (४) जो ब्राह्मण या च्त्रिय तुच्छ धन्धों में लगे हुए थे, उनके भी ब्राह्मण या च्त्रिय कहलाने से क्या यह प्रकट नहीं होता कि जात-पाँत थी? इसका उत्तर यह है कि पुराने ब्राह्मण च्त्रिय कुलों के लोग जब श्रपने पद के प्रतिकृत धन्धों में लग जायँ तब कुछ काल के लिए उनका ब्राह्मणपन या च्त्रियमन लोगों को याद रहता, पीछे मिट जाता था। बस यहीं तक इस युग में वर्णों का विकास हुश्रा था। इसीलिए 'मनु' स्वयं कहता है (१०.६५) "शृद्ध ब्राह्मण बन जाता है श्रीर ब्राह्मण श्रद्ध; ऐसे ही च्रिय से पैदा हुए को समने श्रीर वैश्य से भी।"

इस प्रसंग में यह भी जानना चाहिए कि इस युग तक श्रायों श्रोर दासों में काफी संकर हो चुकने के बावजूद भी पुराने ब्राह्मण (श्रोर च्रित्रय वैश्य) कुलों का श्रार्थ रंग-रूप बहुत कुछ बना हुश्रा था। पतंजलि कहता है (२.२.६)—"श्रोर गोरा रंग, श्रुचि श्राचार, पिंगल (हलके रंग की) श्राँखों, किपल (भूरे) केश ये भी ब्राह्मण के श्रन्दरूनी गुण होते हैं।" इस वास्तविक नस्ल-भेद की नींव के ऊपर स्मृतिकारों का समाज के वर्गीकरण का प्रयत्न था। पर न तो उस मूल भेद से श्रीर न उस वर्गीकरण से समाज की तरलता रुकने पाई थी। सातवाहन युग के भारतीयों ने दूर श्रीर दुर्गम देशों में उपनिवेश बसाये श्रीर चीन से जर्मनी तक के समुद्रों को लाँवा इसी से प्रकट है कि वे जात-पाँत श्रीर चौके-चुल्हे के बन्धनों से जकड़े हुए न थे।

शक आदि जातियाँ जो मध्य एशिया से इस युग में भारत आई, उनका समाज जन मूल कथा। उनके लेखों में उनके जनों की खाँपों का बराबर उल्लेख रहता है। भारतीय समाज से, जो जन दशा को लाँब चुका और जिसमें आम श्रेशि पूग आदि संस्थाओं का विकास हो चुका था, उन जन जातियों का सम्पर्क होने पर एक दूसरे पर कैसा प्रभाव हुआ, यह समाजशास्त्रीय इतिहास की बड़ी समस्या है। गौतमीपुत्र

सातक िंग के विषय में उसकी माँ जब अपने लेख में कहती है कि उसने चातुर्वर्ण का संकर रोक दिया, तब उसका यही अर्थ है कि उसने पुराने भारतीय समाज में इन नई जातियों के मिलने की रोक थाम की।

### ख. स्त्री-पुरुष-धमें

स्मृतिकारों ने नियोग, मोल् श्रौर स्त्रियों के पुनर्विवाह पर रोकें लगाने के प्रयत्न किये, तो भी इस युग में वे प्रथाएँ जारी रहीं यह स्मृतियों से ही स्चित होता है। ध्यान रहे कि इससे पहले स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में शिथिलता बहुत थी श्रौर उसी को रोकने का यह प्रयत्न था। पुरानी शिथिलता का सब दोष तथा बन्धन स्त्रियों पर ही लगाना श्राज हमें ठीक नहीं लगता, पर इस श्रंश में 'मनु' पिछले स्मृतिकारों की श्रपेला उदार है। श्रौर उसके इन कथनों में विवाह का उच्चतम श्रादर्श है कि "पति के लिए भार्या देवताश्रों की देन है, "एक दूसरे के तई मरते दम तक सच्चा बर्ताव यही संत्रेप से स्त्री-पुरुष का परम धर्म है (६. ६५, १०१)"

भारत में जननशास्त्र का ऋध्ययन उपनिषद्-काल से चला ऋा रहा था। 'मनु' के ऋसिएउड ऋसगोत्र विवाह के नियम ऋौर ऋतुकाल-विषयक उपदेश (३.५-१०,४५-५०) सुजनन की दृष्टि से ही हैं। पिन्छमी देशों ने निकट विवाह के बुरे परिणामों को ऋव जा कर पहचाना है।

#### ग. आश्रम-धर्म

संन्यास ग्राश्रम पहले केवल ब्राह्मण पुरुषों के लिए था; बुद्ध ने उसे सब के लिए खोल दिया था। बौद्ध मार्ग की प्रेरणा से बहुत लोग सन्यासी बन कर्त्तव्यों से भागने लगे, जिसका कुपरिणाम मौर्य युग के ग्रान्त में दिखाई दिया। इस युग में उसकी प्रतिक्रिया हुई। 'मनु' गृहस्थ ग्राश्रम के गुण गाता नहीं थकता। महाभारत के व्यंग्य ग्रीर उद्गार ग्रीर भी जोरदार हैं—''श्रापत्काल में संन्यास लेना चाहिए '' बुढ़ापा ग्रा जाने पर या शत्रुश्रों से दुर्गति किये जाने पर। '' मौन धार कर केवल ऋपना भरण करते हुए धर्म का दोंग रच गिरा जा सकता है, जिया नहीं। " जंगलों में यो सुख से जिया जा सकता है यह सोच कर कुछ मन्द कुलीन ऋजातरमश्रु (जिनकी दादी मूँछ नहीं उगी ऐसे) द्विज घर-बार छोड़ संन्यासी हो गये (शान्ति॰ १०. १७ प्र०, ११. १-२)।"

इससे भी बढ़ कर पते की दो कहानियाँ हैं। जाजलि मुनि ने समुद्र के किनारे बड़ा तप किया । उसे सिद्धि हो गई श्रीर वह समद्र में जहाँ चाहे तैरने लगा। उसके बाद उसने एक जगह बैठ श्रीर तप किया। उसके केशों में गोरैया के जोड़े ने घोंसला बना लिया । वि उड कर म्रातीं जातीं, पर जाजलि हिलता नहीं। उन्होंने वहाँ म्रांडे दिये, फिर बच्चे जने । उन बच्चों के पंख निकले. फिर वे भी उड़ने जाने आने लगे । जाजिल उनकी सब चेष्टात्रों को त्रानुभव करता, पर हिलता नहीं। श्चन्त में वे वह घोंसला छोड़ चली गईं। तब जाजिल भी उठा श्रीर बोला-मैंने धर्म पा लिया! श्राकाश से पन्नी बोले-वारागसी का तलाधार धर्म को तमसे अधिक जानता है! जाजलि चिकत हो वारागासी चला। तुलाधार एक पंसारी था। उसने जाजिल को देख पूछा—जाजिल. तुम्हारे केशों में गौरैया ने घोंसला बना लिया था, तुम धर्म की जिज्ञासा करने आये हो ? जाजिल और भी चिकत हुआ। तुलाधार ने उसे धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि मेरी यह तराजू सब लोगों के लिए समान टिकी रहती है। मैं कभी इसकी डंडी नहीं मारता, ईमानदारी से ऋपना धन्धा करता हूँ, यही मेरी धर्म की सिद्धि है (शान्ति० ऋ० २६७-७०)।

एक और ब्राह्मण कौशिक था जिसने पेड़ तले तप किया। एक दिन पेड़ पर बैठी बगली ने उसपर बीठ कर दी। कौशिक ने आँख उठा कर देखा तो बगली भस्म हो गिर पड़ी। कौशिक को दुःख हुआ, पर अपनी सिद्धि पर अभिमान भी। उस दिन भिन्ना करते वह एक घर पहुँचा। वहाँ स्त्री ने कहा—ठहरो, कुटुम्बिनी बर्चन माँज कर आती है। इतने में उस कुटुम्बिनी का पित भूखा घर लौंटा और वह उसे खिलाने और

मधुर वाक्यों से बहलाने लग गई। उस बीच उसे ब्राह्मण की याद ब्राई तो वह भिन्ना ले बाहर ऋाई । उसने कौशिक से न्नमा माँगी, पर कौशिक बिगड़ने लगा । वह बोली—"तुमने क्रोध से बगली को जला डाला सो मैं जानती हूँ, पर, द्विजोत्तम, क्रोध मनुष्यों का शरीर में टिका शत्रु है. जो क्रोध ग्रौर मोह को छोड़ दे उसे देवता ब्राह्मण जानते हैं।" कौशिक ने चिकत हो स्त्री से पूछा—तुम्हें धर्म की सिद्धि कैसे हुई ? स्त्री ने कहा—मैं एकपत्नी ( एक पति त्रता ) हूँ, अपने बड़ों कुटुम्बियों देवों पितरों ऋतिथियों की सेवा करती हूँ ... और तुम्हें ऋधिक जानना हो तो मिथिला में रहने वाला व्याघ तुम्हें धर्म का तत्त्व बतलायगा। कौशिक ने उसी दिन मिथिला की राह ली। वहाँ पहँच एक सुना (कसाईवर) में उसने व्याध को मृगों भैंसों ग्रीर सुग्ररों के मांस बेचते देखा। व्याघ ने उसे देख कहा-एकपत्नी ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है सो में जानता हूँ, चलो घर चलें। कौशिक ऋौर भी चिकत हो व्याध के पीछे-पीछे गया । घर जा कर उसका त्यातिथ्य कर व्याध ने उसके प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया, जिसका सार यह था कि साध त्याचार त्यौर दम ( इन्द्रिय-निग्रह ) यही धर्म है । हिंसा ऋहिंसा की विवेचना करते हुए व्याध ने कहा- क्या खेती में धरती के कीड़ों की हत्या नहीं होती, क्या पानी पीते हुए कीटागुद्धों की हत्या नहीं होती, "क्या मनुष्य मनुष्यों को दास-भोग से (दास या मजदूर रूप में उनके खून-पसीने का फल खा कर ) नहीं खाते ?" कौशिक ने व्याध से पूछा-श्राखिर श्रापको सिद्धि कैसी हुई यह तो कुपा कर बताइए। व्याध ने कहा—चलो भीतर तो बताऊँ। घर के भीतर ले जा कर व्याघ ने उसे श्रपने माता-पिता का परिचय कराया श्रीर कहा. ये मेरे देवता हैं, इन्हीं की पूजा से मुक्ते सिद्धि हुई है। वृद्धों से ऋसीस दिला कर वह उसे बाहर लाया त्रीर बोला-देखो ब्राह्मण, तुम त्रपने माता-पिता की ब्रनुमति विना उन्हें छोड़ वेद पढ़ने को भाग आये, इसी से तुम्हारा तप सफल नहीं हुआ, अब जा कर उनकी सेवा करो। कौशिक धर्म-व्याध के उपदेश से पूरी तरह तृत हो श्रपने माता-पिता के पास लौटा श्रौर उनकी सेवा में जुट गया (वन० श्र० २०६−१६)।

## §'५. सातवाहन युग की कला

## क. महाराष्ट्र ऋौर उड़ीसा की लेगों

पहाड़ की चट्टान काट कर चैत्य श्रौर विहार बनाने की जो कला मौर्य युग में चली थी उसका शुंग सातवाहन युग में बड़ा उत्कर्ष हुश्रा । उन गुहाश्रों को उनमें खुदे लेखों में लेगा (लयन) या सेलघर (शैलगृह) कहा है। वे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ श्रौर उड़ीसा के पहाड़ों में हैं। मराठी में उन्हें श्रव भी लेगी तथा उड़ीसा में गुम्फा कहते हैं।

महाराष्ट्र में भाजा कोंडाना, पितलखोरा, ऋजिंठा, बेडसा, नासिक, कालें, जुन्नर में वैसी लेगों हैं। ये सब बौद्ध विहार हैं। इनमें से कालें वाली प्रायः सब से पीछे की, लग० ६५ ई० पू० की है। ऋजिंठा की केवल दो लेगों—सं० १० और ६—इस युग की हैं, बाकी बाद की। बौद्धों में सामूहिक पूजा की प्रथा थी, जो कि जैनों में न थी। इसलिए इन लेगों में उपस्थान (हॉल) बने हैं। कालें विहार के दाता श्रेष्ठी भूतपाल का कहना है कि उसका सेलघर जंबुदिपिह उत्तमं—भारत में श्रेष्ठ—था, श्रोर सो बात ठीक है। श्राकार में वह किसी बड़े भवन के बराबर है, श्रीर उसके मुकावले में श्रशोक श्रीर दशरथ मौर्य की खुदवाई गुफाएँ नमूने मात्र लगती हैं। पर इन बड़ी लेगों की शैली में भी फूस के छाजनों की श्रानुकृति है। प्रत्येक लेगा एक ही चट्टान में से काठी गई है। दो एक लेगों में मूर्तियाँ भी कटी हैं। भाजा लेग की भीत पर चिपटे उभार में सूर्य श्रीर इन्द्र की मूर्तियाँ खुदी हैं। वैसी उभारदार मूर्तियाँ इस युग की विशिष्ट वस्तु हैं।

<sup>\*</sup> अर्थात् जो किसी भोत पर उभरी हो, 'कोरी हुई' मृत्तिं की तरह भीत से अलग न हो सकें = 'बास्सो रिलिएवो' (इतालवी परिभाषा जो अर्थ जी में चलती है।)

उड़ीसा के उदयगिरि श्रीर खंगडगिरि की गुम्पाएँ जैन मठ हैं। इनमें से हातीगुम्पा में खारवेल का प्रसिद्ध श्रमिलेख है। खारवेल की रानी की वनवाई रानीगुम्पा दोमंजिली है। इसके द्वार पर मूर्तियों का एक लम्बा पट्टा है। "उसे देख कर यह भान होता है कि यह पत्थर की मूर्ति न हो कर एक ही साथ चित्र श्रीर काठ पर की नक्काशी है। उड़ीसा में श्राज भी काठ पर ऐसा काम होता है जो रँग दिया जाता है श्रीर तब उभरा हुश्रा चित्र जान पड़ता है।"

छत्तीसगढ़ के सरगुजा प्रदेश में सीताबेंगा श्रीर जोगीमारा गुफाएँ पास पास हैं। सीताबेंगा गुफा एक प्रेज्ञागार (नाट्यशाला) थी, जोगीमारा वरुण-मन्दिर जिसमें कोई देवद्शिनी (देव-प्रेरणा से भविष्यवाणी करने वाली स्त्री) रहती थी। जोगीमारा की भीतों पर चित्र भी श्रांकित हैं जो भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उपलब्ध नमूने हैं। किसी श्रानाड़ी चित्रकार ने बाद में उनकी सुन्दर रेखाश्रों के ऊपर भहे ढंग से रंग पोत दिया है। श्रांजिंठा लेण ६-१० में भी चित्र हैं। वेषभूषा—भारी भारी श्राभूषण तथा पुरुषों के मुंडासों के गेंद जैसे फुँदनों—से वे भी इस युग के निश्चित होते हैं।

## ख. भारहुत और साँची की वेदिकाएँ और तोरण

इस युग के कारीगरों की दूसरी बड़ी देन भारहुत ग्रीर साँची के स्त्यों के चौगर्द की वेदिकाएँ (पत्थर की बाड़ें ) ग्रीर उनमें के तौरण (दरवाजे) हैं। भारहुत बवेलखंड में सतना के पास है। वहाँ की वेदिका ग्रीर तौरण के अवशेष ग्रव कलकत्ता संग्रहालय में हैं। साँची विदिशा के पास है। वहाँ के बड़े स्त्य की वेदिका में प्रत्येक दिशा में एक तौरण है। दो ग्रीर स्त्यों की भी वेदिकाएँ हैं जिनमें से एक में एक तौरण है। भारहुत के तौरण पर "शुंगों के राज्य में" बने होने का लेख है; साँची के बड़े स्त्य का दक्खिनी तौरण "राजा श्री सातकाँण के त्यानेशनी (कारीगर) वासिष्ठीपुत ज्यानन्द का दान" है—५७ ई० पूर वाले गौतमीपुत्र सातकाँण के। साँची वाले तौरणों के खंभों के बीच तिहरी

सूचियाँ (बॅंडेरियाँ, ग्राड़ी पाटियाँ) हैं जो बीच में कुछ कमानीदार हैं। तोरणों के प्रत्येक खंभे, प्रत्येक सूची ग्रीर प्रत्येक उष्णीष (दाब, खंभे की सीध में ऊपर बढ़े पत्थर) पर सजीव मूर्च दृश्य कटे हैं। वेदिकात्रों के थंभों ग्रीर सूचियों पर भी सुन्दर मूर्चियाँ काटी गई हैं। थंभों पर मानो ऊपर की बँडेरियों का बोभ भेलने को चौमुखे हाथी बौने ग्रादि बने हैं तथा उनके बाहरी ग्रोर मानो सहारा देने के लिए ललित भाव-भंगी में चृत्तों पर रहने वाली यित्विणियाँ।

मूर्त्त हर्यों में बुद्ध जीवनी की य्रानेक घटनाएँ, जातक कहानियाँ तथा उस युग के लोक जीवन य्रौर इतिहास के चित्र तथा कुछ व्यंग्य चित्र भी हैं। सभी खूब जानदार त्रौर वास्तविक हैं। भारहुत के य्रानेक हर्यों के शीर्षक उनके नीचे खुदे हैं, साँची वालों को विद्वानों ने यस्तपूर्वक पहचाना है। किन्तु बुद्ध की मूर्ति उनमें कहों नहीं है। बुद्ध का संकेत उनके चरण श्रासन या बोधिवृत्त ग्रादि से किया गया है।

ये वेदिकाएँ श्रौर तोरण सब पत्थर के हैं, पर ठीक काठ के नमूनों पर बनाये गये हैं। उष्णीषों के जोड़ लकड़ी के जोड़ों की तरह तिरछे, काटे गये हैं। उनपर मूर्तियों की खुदाई भी चन्दन या हाथीदाँत की नक्काशी के नमूने पर हुई है। उन्हें पत्थर पर उभरे या काटे हुए चित्र कहना चाहिए। भारहुत की कला में साँची वाला सुथरापन नहीं है, वह ठीक लोक-कला है।

# ग. मिट्टी के टिकरे और मूर्त्तिकला

वहीं लोक कला इस युग के उन मिट्टी के पकाये टिकरों में प्रकट होती हैं जो हज़ारों की संख्या में जहाँ तहाँ पाये जाते हैं श्रीर जिनका चिपटे डौल के उभारे हुए चित्रों से शुंग-सातवाहन युग का होना पहचाना जाता है। इनमें उस युग का लोक जीवन बड़ी वास्तविकता से श्रांकित है। सहजाति से पाये गये एक टिकरे पर कएव के श्राश्रम में दुष्यन्त का श्रागमन तथा कौशाम्बी के एक टिकरे पर वासंवदत्ता-हरण् का दृश्य

हृदयग्राही रूप में ग्रंकित है। भ पूजा के लिए पत्थर या धातु की पट्टी पर मूर्ति उभारने की प्रथा भी थी। वैसी पट्टियों को श्रायागपट या श्राय-वती कहते थे। मथुरा से शक ज्ञपों श्रीर उनके ठीक बाद के काल (पहली श० ई० पू०) के जैन श्रायागपट मिले हैं, श्रीर उनपर की मूर्तियाँ भी उसी तरह चिपटे उभार में हैं।

इन उभारी मूर्त्तियों के ग्रातिरिक्त खुली मूर्तियाँ भी बनती थीं । भास के प्रतिमानाटक से पता मिलता है कि प्राचीन भारत में राजवंशों के देवकुल बनाने की प्रथा थी । प्रत्येक राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति उसमें स्थापित की जाती थी । हमने देखा है कि वैसी राज-मूर्त्तियाँ महाजनपद ग्रारे पूर्वनन्द युग से बन रही थीं (ऊपर पृ० १३६)। नानाघाट में पहले सातवाहनों का देवकुल था । वहाँ की मूर्तियों के ग्राव केवल पैर तथा उनके नीचे की पावटियाँ बची हैं जिनपर राजाग्रों के नाम खुदे हैं।

#### घ. गान्धारी शैली

कला के उक्त नमूने प्रायः पहली शताब्दी ई० पू० तक के हैं। इसके ठीक वाद पह्नव राजा अज या उसके उत्तराधिकारी के काल से किपश-गन्धार में एक नई कला का उदय होता है जिसका विषय बौद्ध है और 'शैली सरसरी निगाह से देखने में' यूनानी। इस शैली को गान्धारी शैली नाम दिया गया है और इसकी हज़ारों मूर्तियाँ मिली हैं। फ्रांसीसी विद्वान् फूशे तथा अंग्रेज विद्वान् विं० स्मिथ और सर जीन मार्शल का मत था कि बुद्ध मूर्ति की कल्पना इसी शैली के कारीगरों ने की, इसी से भारत में कोरी हुई मूर्तियों का खिवाज चला तथा आगे की भारतीय मूर्ति-कला पर इसकी अभिट छाप पड़ी। दूसरी तरफ हैवेल ( अंग्रेज ), आनन्द कुमारस्वामी, का० प्र० जायसवाल तथा कृष्णदास उस स्थापना का

<sup>\*</sup> जयचन्द्र विद्यालंकार (१९५२)—इतिहासप्रवेश ४५ संस्कृत पृ० ३१, ५ । इस यन्थ के प्रतीक आगे अनेक चित्रों के बारे में केवल इ प्र संकेत से दिये जायेंगे। उसके आगे की संख्या पृष्ठसूचक होगी।

पूरा प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि यह कला महायान-श्रनुयायी पहन श्रीर ऋषिक राजाश्रों के एकाएक बुद्ध मूर्त्ति की माँग करने से खड़ी हुई, पह्नवीं ऋषिकों के पास श्रपनी कोई मूर्त्तिकला न थी, गन्धार में बसे हुए जिन यूनानी-वंशज कारीगरों से उन राजाश्रों ने काम लिया उन्होंने भारतीय कला की भावमय व्यञ्जना को यूनानी कला की वास्तविकता के साथ मिलाने का प्रयत्न किया, पर वे इसमें विफल रहे, गान्धारी कला में उन दोनों विशिष्टताश्रों में से एक भी प्रस्कृटित न होने पाई। दूसरा मत श्रिधक साधार है, तो भी इसमें श्रीर खोज की श्रावश्यकता है।

इस विवाद में अथवा भारतीय कला इतिहास के अनुशीलन में मेरे जानते किसी ने भी इस अोर ध्यान नहीं दिया कि शकों ऋषिकों की अपनी कला भी कोई थी, और कि वह कैसी थी। पेशावर संग्रहालय में उरशा की कागान दून से मिली सरपट भागते हिरन-जोड़े की अत्यन्त सजीव टोस सोने में बनी मूर्त्ति है। १६ सो बीसों में एक जर्मन विद्वान् ने उसे देखा तो उसने यह माना कि उसके कागान से पाये जाने की बात भूठ है और कि वह बर्लिन संग्रहालय से चुरा कर लाई गई है। पहले विश्व- युद्ध के बाद अंग्रेजों और उनके मित्रों ने जर्मनी पर अधिकार किया था, तत्र वे उसे चुरा ला सकते थे। उस विद्वान् ने बर्लिन पत्र लिखा और और जब तक उसका उत्तर न आया वह पेशावर के आसपास टिका रहा। जब उसके पास यह लिखा आ गया कि बर्लिन संग्रहालय वाली मूरत वहाँ सही-सलामत है, तत्र उसने माना कि वह मूरत कागान से मिली है! बर्लिन वाली मूरत रूस की दोन दून से मिली थी। श्रे शकों सर्मातियों की समान कृष्टि की चर्चा हो चुकी है (अपर पृ० १७३) और कागान और

<sup>\*</sup> मुक्ते यह कहानी १९४६ में पेशावर संग्रहालय के विद्वान् पठान अध्यक्ष श्री अ० शकूर ने मुनाई थी। अधिक पूछताछ के लिए तब समय न था श्रीर इसका किसे ध्यान था कि पेशावर विदेश बन जायगा जहाँ से भारत में कोई सूचना मँगाना अत्यन्त कठिन हो जायगा? अपनी स्मृति के आधार पर मुक्ते लगता है। कि श्रीजंठा की एक प्रसिद्ध श्राकृति उसी की अनुकृति है।

दोन की इन मूर्त्तियों का मानो एक साँचे में ढला होना मार्के की बात है। भारतीय कृष्टि में शकों ऋषिकों की देन भी खोज का महत्त्वपूर्ण विषय है। इ. मथुरा श्रोर श्रमरावती के कला-सम्प्रदाय

पंजाब, राजस्थान, गंगा काँठे श्रौर दक्खिन के बीच दिल्ली की जो केन्द्रीय स्थिति है. जब दिल्ली नहीं थी तब मथुरा उस स्थिति को निभाती थी । इसीलिए कनिष्क वंश की पेशावर के साथ-साथ दूसरी राजधानी मथुरा भी रही । उस वंश की छत्रच्छाया में मथुरा में मूर्तिकला का एक सम्प्रदाय पनप उठा जिसकी सैकडों कृतियाँ आज भी मिलती हैं. जिनमें से ख्रनेक भारतीय कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यह सम्प्रदाय भारत की पिछली कला-परम्परा के ऋनुसार है, इसपर गान्धारी शैली का ज़रा भी प्रभाव नहीं। कनिष्क की खंडित मूर्ति (इ प्र १३०) इसी की कृति है। इसकी त्रीर प्रसिद्ध मूर्तियों में एक प्रसाधिका (रानी की श्रंगार-सहायिका) की बड़ी भव्य है: एक महाभारत की कहानी के अनुसार ऋष्यशृंग की। ऋष्यशृंग ऋषिक्रमार था जिसने जवान होने तक किसी स्त्री को देखा न था। जब पहलेपहल देखा तब जो भोलापन ख्रौर चिकत मनोमाव दिखाया वह इस मृत्ति में कमाल का ग्रांकित है। एक मृत्ति कुवेर की है। उसे व्यंग्यचित्र कहना चाहिए । मोटे पेट को दुपट्टे से थामे मुसकराते पूँजी-पति कुवेर बैठे हैं। इसकी नकल सीता काँ ठे द्वारा चीन पहुँची जहाँ ग्राज भी पु-थाइ नाम से यह बनती है। युरोप के शोकीन इसे भाग्यदायक मान कर मँगाते श्रीर घरों में रखते हैं। भारत के श्रंग्रेजी-पढे भी उसकी नकल करने लगे हैं। वे इसे हँसता बुड्टा कहते हैं।

श्रान्त्र देश के गुंटूर जिले में कृष्णा तट पर श्रमरावती में पुराना स्तूप था। तीसरी शताब्दी ई॰ में इसे संगमरमर की चीपों से दका गया श्रीर इसके चारों श्रोर संगमरमर की बाड़ बनाई गई जिसे जी खोल कर मूर्तियों श्रीर श्रलंकरणों से सजाया गया। वह समूची कृति बहुत ऊँचे दर्जे की है। उसकी कला में कहीं कहीं रोमी प्रभाव की भलक है, जो रोम के साथ चलते व्यापार के कारण स्वाभाविक ही था।

## च. देवमूर्त्तियों और मन्दिरों का श्रभाव

भारत में मूर्तिकला महाजनपद युग से चली स्त्राती थी। सात-वाहन युग के वाड्यथ में देव-प्रतिमात्रों के जो उल्लेख हैं उन्हें भी हमने देखा। फिर भी इस युग की कोई पौराणिक देवमूर्तियाँ स्त्रौर उनके मन्दिर क्यों नहीं मिले ? यह बड़ी समस्या है।

मेरे गुरु स्व॰ श्राचार्य का॰ प्र॰ जायसवाल ने इसका यह समाधान किया था कि कुषाण वंश ( श्रीर किन्छ वंश ) के कहर बौद्ध शासकों ने उन्हें नष्ट कर दिया। राय कृष्णदास का भी इस व्याख्या से सन्तोष हो गवा है। किन्तु कुषाण श्रीर किन्छ वंश के राजाश्रों में कहर बौद्ध कीन था ? श्रीर उस ग्रुग की भारतीय जनता प्रजापीडक शासन को कितने दिन टिकने देती ? एकमात्र कुषाण के बेटे विम का प्रजापीडक होना प्रसिद्ध है। पर वह शिव का उपासक था। उसके सिक्कों पर नन्दी के सहारे खड़े तिश्रूल धारी शिव की मूर्त्ति है। किनष्क ने शिव स्कन्द श्रीर दूसरे देव-देवियों की मूर्त्ति श्रायने सिक्कों पर छापीं। उसके वंश का शिवाङ्क सिक्का इतना चला कि तीसरी शताब्दी में जब उससे मर्व श्रीर बलख का राज्य ईरान के सासानी शाहों ने लिया तब उन्हें भी वहाँ शिवन्दी वाला सिक्का चलाना पड़ा। किर दिक्खन भारत में तो कुषाण श्रीर किनष्क वंश का राज्य कभी पहुँचा नहीं, वहाँ से मूर्त्तियाँ श्रीर मिन्दर कैसे सुत हो गये ? इस दशा में यह व्याख्या ठीक नहीं लगती।

सच बात यह है कि इस युग तक के वाड्यय में देवमूर्त्तियों के जो उल्लेख हैं उनसे यह प्रतीत नहीं होता कि मूर्त्तिपूजा साधारण श्रौर व्यापक रूप में चल गई हो। पौराणिक धर्म का इस युग में उदय मात्र हुआ। भागवतों के पूजा-स्थान सामूहिक भजन के बाड़े ही थे (ऊपर पृ०ः १२१)। श्रायागपटों पर या श्रन्य रूप में छोटी छोटी श्रस्थायी मूर्त्तियाँ विशेष श्रवसरों पर पूजी जाती होंगी। सिक्कों पर की देव-मूर्तियों से मूर्ति पूजा का रिवाज सिद्ध नहीं होता। मूर्त्तिकला थी, पर मूर्तिपूजा का श्रभी श्रारम्भ मात्र हुआ था।

#### अध्याय ६

# वाकाटक-गुप्त युग-भारतीय कृष्टि का स्वर्ण-काल

#### §१. वाकाटक-गुप्त युग

, ,

दूसरी शताब्दी के अन्त से राजनीतिक नक्शे में उलटफेर होने लगा। लाटदेश में आमीरों ने पिन्छमी चत्रपों से स्वतन्त्र राज्य खड़ा कर लिया। दिच्या कोशल के एक सातवाहन सामन्त ने किनिष्कवंशज सम्राट् वासुदेव के काल में कोशाम्बी पर चढ़ाई कर उसे ले लिया। वासुदेव के बाद (लग० २१० ई०) सतलज जमना के बीच यौधेय और कुणिन्द गया विद्रोह कर स्वतन्त्र हो गये। पूर्वी राजस्थान में मालव गया चत्रप राज्य से स्वतन्त्र हो गया। गंगा काँठे में भी अद्रिष्ठिक साम्राज्य तब खड़ा न रह सका। वहाँ एक भारशिव नाग वंश उठ खड़ा हुआ जिसकी शाखाएँ मथुरा में, उसके सवा सो मील दिक्यिन सिन्ध-परा-संगम पर पद्मावती में तथा शायद उत्तर पञ्चाल की राजधानी अहिन्छत्रा में भी राज करने लगीं। सातवाहन साम्राज्य भी टूट गया। कुन्तल (दिक्खनी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्याटक) में उसके उत्तराधिकारी चुटु-सातवाहन हुए; आन्ध्र देश में इच्चाकु, बृहत्फलायन और शालंकायन वंशों के राज्य स्थापित हुए।

वासुदेव का उत्तराधिकारी किनष्क रेय श्रीर उसका वासुदेव रेय हुश्रा । वासुदेव रेय के हाथ से पिन्छमी पंजाब भी निकल गया, वहाँ स्थानीय राजवंश खड़े हो गये । २२४ ई० में ईरान में पार्थव वंश का राज्य समाप्त कर श्रदंशीर पापकान ने सासानी राजवंश स्थापित किया । उसने मकरान तक जीतने के बाद भारत की पिन्छमी सीमा के कलात प्रदेश को भी ले लिया तथा मध्य एशिया में मर्व श्रीर बलख भी वासुरेव

२व से छीन लिये, जिसका राज्य तब अफगानिस्तान और सुग्ध में बाकी रहा । सुग्ध के उत्तर से जुआन जुआन लोग, जो अल्तइक त्वंश के थे, ऋषिक राज्य को कमजोर पा सुग्ध पर धावे मारने लगे।

लग० २५० ई० में भारशिव राजा का सेनापित "विन्ध्य-शक्ति" प्रसिद्धि में श्राया। वह विन्ध्य प्रदेश का था श्रोर उसने विन्ध्य की दृढ गढ़बन्दी की थी, इससे उसका यह नाम पड़ा। वह वाकाटक वंश का था। उसने विदिशा श्रोर श्रवन्ति जीत भारशिव राज्य में मिला दिये। श्रवन्ति छिन जाने पर च्रत्रप राज्य मुख्यतः सुराष्ट्र कच्छ श्रोर सिन्ध में रह गया। विन्ध्यशक्ति का वेटा प्रवरसेन पिता से भी योग्य निकला। भारिशव राजा भवनाग के कोई पुत्र नहीं था। उसने श्रपनी वेटी का प्रवरसेन के वेटे गौतमीपुत्र से विवाह कर उसे श्रपना उत्तराधिकारी बना दिया। भारशिव राज्य की बागडोर यों प्रवरसेन के हाथ श्रा गई। उसने राज्यस्यान के श्रंश, महाराष्ट्र, दिज्य कोशल श्रीर श्रान्ध्र को भी जीत साम्राज्य में मिलाया। तभी वीरकूच्चे नामक पुरुष ने, जो गौतमीपुत्र वाकाटक की तरह नाग राजा का दामाद था, तिमळ देश को जीत काश्री में पल्लव राजवंश स्थापित किया।

सासानी शाहानशाह वरहान २य ने २८३ ई० में शकस्थान श्रौर शायद सिन्ध भी जीत अपने वेटे वरहान को सकानशाह (शकाधिपति) पद दे वहाँ का उपराज नियत किया। २६३ ई० में वरहान २य की मृत्यु पर वरहान २य ने मुकुट पहना। उसके दादा के छोटे भाई नरसेंः ने उसे चुनौती दी। दोनों में युद्ध हुआ। सम्राट् प्रवरसेन ने तब भारत से सेनापित मयूरशर्मा को उस गृह-युद्ध में वरहान का साथ देने शकस्थान मेजा। मयूरशर्मा कर्णाटक का था और पहले कोंकण और राजस्थान में सम्राट् की ओर से लड़ चुका था। वरेलू युद्ध में नरसेंः की जीत हुई। अपनरसेन ने अपनी लोटती सेना द्वारा सुराष्ट्र के च्हाप राज्य

<sup>\*</sup>साह नरसेः अपने पाइकुर्ला अभिलेख में कहता है कि अवन्ति-राज ने वरहान

को श्राधिपत्य में ले लिया । कादम्ब मयूरशर्मा को उसने पल्लव महाराजा से कर्णाटक प्रदेश दिला कर उसका श्राभिषेक करा दिया । मयूरशर्मा के वंशा 'वर्मा' वन गये । ३३२ ई० में प्रवरसेन ने स्त्रप वंश को मिटा कर सुराष्ट्र को भी श्रपने सीधे शासन में ले लिया । उसके प्रायः १२ बरस पीछे उसकी मृत्यु हुई ।

प्रायः उस काल तक किनिष्क वंश का राज्य दुकड़े दुकड़े हो चुका श्रीर उसकी जगह श्रक्तगानिस्तान श्रीर पिन्छमी गन्धार में ५ छोटे छोटे राज्य हो गये थे। ज़ुश्रान-ज़ुश्रान लोग सुग्ध मर्व श्रीर बलख में भी श्रा बसे थे। ज़ुश्रान-जुश्रान उनका चीनी नाम था, पारसी श्रीर रोमी उन्हें ख़ियोन कहते, पह्नवी में उनका नाम ह्यश्रोन तथा उनके सिक्कों पर उयोन है।

विन्ध्यशक्ति का समकालिक गुप्त नामक राजा शायद अयोध्या में था। उसके पोते ने अपने को चन्द्र-गुप्त कहा। मिथिला के लिच्छिविगण् की शक्ति साढ़े सात सौ बरस साम्राज्यों के अधीन रहने के बाद भी बनी हुई थी। चन्द्र-गुप्त ने लिच्छिवि कन्या कुमारदेवी से विवाह किया और दोनों राज्य मिल गये। उनके बेटे समुद्र-गुप्त का अभिषेक २२० ई० में हुआ। उसने मगध को जीता और पञ्चाल मथुरा के राजाओं को हराया। किर प्रवरसेन के आँख मूँदते ही मगध से सीधे दिक्खन चढ़ाई की।

के पक्ष में सेना भेजी थी। मैस्र में चन्द्रवछी की चट्टान पर खुदा है कि "कादम्बों में क मयूरदामी ने तालाव खुदवाया जिसने हराये "आभीर "पारियात्रिक शकस्थान "" दोनों लेख एक दूसरे भी व्याख्या करते हैं। चन्द्रवछी अभिलेख मैस्र पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष डा० मै० ह० कृष्ण को १९२९ में मिला, उस चट्टान के पास खुदाई से उन्हें तालाव का वॉध भी मिला। इस लेख की व्याख्या में अपने को असमर्थ पा कर एक बड़ें विद्वान् ने डा० कृष्ण की मृत्यु के बाद इसे 'आधुनिक जालसाज़ी' कह डाला अर्थात् डा० कृष्ण पर जालसाज़ी का अभियोग लगाया! बिवेचना के लिए देखिए जयचन्द्र विद्यालङ्कार (१९५५)—भारतीय इतिहास की मीमांसा पृ० २६१—३२४।

दिल्लिण कोशल श्रीर उड़ीसा होते हुए वह श्रान्ध्र की सीमा तक पहुँच गया, जहाँ श्रीर राजाश्रों के साथ काञ्ची के पल्लव राजा का माई भी उससे हारा । समुद्र-गुप्त ने यों वाकाटक साम्राज्य के दिक्खनपूरवी पहलू को तोड़ कर श्रधीन कर लिया । तब उसके उत्तरपिन्छुमी पहलू पर चोट कर पद्मावती श्रीर श्रवन्ति को चीरता वह बीणा नदी पर श्रिरिकण् (एरण्, जि॰ सागर) तक पहुँच गया । उसके बाद उसने गंगा-जमना काँठों के राज्यों को "जबरदस्ती उखाड़" श्रपने सीधे शासन में ले लिया । वंगाल कामरूप नेपाल कुमाऊँ के राज्यों तथा मालव श्रार्जुनायन योधेय माद्रक श्रादि गण्रराज्यों ने उसका श्राधिपत्य माना । ये गण्रराज्य राजस्थान से चनाव तक फैले थे । वाकाटकों से साम्राज्य ले लेने के बाद समुद्र-गुप्त ने महाराष्ट्र में उनका राज्य बना रहने दिया श्रीर उन्हें मनाने का यत्न किया ।

बलल के एक ऋषिक सरदार किदार ने इस बीच श्रफगानिस्तान पिन्डमी गन्धार के पाँच राज्यों को जीत वहाँ राज्य खड़ा किया । सासानी सम्राट् शाहपुह २य ने ३५६-५८ ई० में उसपर चढ़ाई कर उसे श्रपना सामन्त बनाया । खियानों या उयोनों के मर्व श्रौर बलख में घुसने पर सासानियों से उनकी मुठभेड़ें हुई थीं । ३५८ में शाहपुह ने उनसे भी सिन्ध कर उनके राजा को बलख में श्रपना सामन्त नियत किया । कालिदास ने रघु की उत्तर चढ़ाई में जिन यवनियों की चर्चा की है वे इन्हीं उयोनों की स्त्रियाँ थीं । किदार ने समुद्र-गुप्त से सहायता ले श्रौर उसका श्राधिपत्य मान शाहपुह से युद्ध छेड़ा श्रौर उसे हरा कर भगा दिया (३६७ ई०)। समुद्र-गुप्त का श्राधिपत्य यों हिन्दकोह तक पहुँच गया । उधर सिंहल श्रादि दीपों ने भी उसे श्रिधिपति माना ।

समुद्र-गुत की मृत्यु (लग॰ ३७६ ई०) के बाद शाहपुह २य ने किदार के बेटे पिरो को फिर अपना सामन्त बना लिया और उसके पूरवी प्रान्तों के उपराज शकाधिपति ने पिरो के साथ भारत पर चढ़ाई की। समुद्र-गुत के बेटे राम-गुत ने उनका सामना किया, पर ब्यास नदी के

किनारे शिवालक के एक गढ़ में घिर गया। शकाधिपति ने उससे प्रस्ताव किया कि अपनी रानी अवस्वामिनी को सौंप दो तो तुम्हें जाने दूँ। राम-गुप्त ने वह शर्च मान ली! पर उसका छोटा भाई चन्द्र-गुप्त दूसरा संकल्प कर, भाई को मना कर, अवस्वामिनी के भेस में शकाधिपति के पास गया, और उसका काम तमाम कर उसकी सेना का भी संहार किया। राम-गुप्त का भी अन्त हुआ; अवस्वामिनी ने चन्द्र-गुप्त को अपना पति वरा। चन्द्र-गुप्त ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर सासानियों को खदेड़ा और किदार-वंशजों को पूरी तरह हराया।

चन्द्र-गुप्त की पहली रानी से प्रभावती नामक वेटी थी। उसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन २य से हुआ। उससे गुप्त वाकाटक राज्यों में पूरा समसौता हुआ और समूचा भारत एक तरह से एक साम्राज्य में आ गया। दिल्ली की महरौली बस्ती में जो लोहे का स्तम्भ खड़ा है, उसे शिवालक के विष्णुपद पहाड़ से अनंगपाल तोमर ११वीं सदी में उठवा लाया था। उसपर लिखा है कि राजा चन्द्र ने पूरवी बंगाल में सम्मिलित शत्रुओं को हराया, सिन्ध के सात मुखों (सतलज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम, सिन्ध, काबुल) को युद्ध में तैर वाह्वीकों (बलख वालों = किदार वंशाजों) को जीता तथा दिल्यों सभुद्र उसके वीर्यवायुत्रों से अधिवासित हुआ। यो चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य पूरे भारत का सम्राट्था।

चन्द्र-गुप्त के बेटे कुमार-गुप्त का ४० वर्ष की प्रशासन (४१५-४५५ ई०) प्रायः शान्ति से बीता । पर उस बीच मध्य एशिया में बड़ा परिवर्त्तन हो रहा था । चौथी शताब्दी के अन्त में हूण फिर अपने घरों से निकले और चीन को छोड़ बाकी सब सम्य राष्ट्रों से जा भिड़े । उनकी एक बाढ़ थियानशान की उत्तरी तलहटी के साथ-साथ पच्छिमी मध्य एशिया पहुँची और वहाँ के अधिकतुखार राज्यों तथा सासानी साम्राज्य से टकराई । हूणों सासानियों का युद्ध सवा सौ बरस तक चलता रहा । बंद्ध पर हूणों के टिक जाने से सीता काँठे के भारतीय राज्य उत्तर और पच्छिम से घर गये । कुमार-गुप्त अफगानिस्तान पर आधिपत्य बनाये न

रख सका । ४५४ ई॰ में सासानी राजा यज्ञद्द्युर्द को मार कर एक हूण सेना अफगानिस्तान पंजाब और मध्यदेश को चीरती बनारस के उत्तर तक बढ़ आई। कुमार गुप्त की उसी युद्ध में मृत्यु हुई, पर उसके जवान बेटे स्कन्द-गुप्त ने हूणों को पूरी तरह हराया। सभ्य जगत् में वह हूणों की पहली हार थी।

उसके बाद ३० बरस शान्ति रही । पर ४८४ ई० में सासानी राजा फिरोज़ को युद्ध में मारने के बाद हूणों ने बलख को अपनी राजधानी वना लिया । लग० ५०० ई० में हूण तोरमाण गन्धार में राजा बन बैठा । उसने अरिकिण तक पर चढ़ाई की । फिर उसके बेटे मिहिरकुल को गुप्त सम्राट् बालादित्य न रोक सका । पंजाब कुरुत्तेत्र राजस्थान को गुप्त सम्राट् जब न बचा सके तब वहाँ की जनता स्वयं अपनी रत्ता को उठ खड़ी हुई । उसके अगुआ जनेन्द्र यशोधर्मा ने गुप्त साम्राज्य को हाथ में ले मिहिरकुल को "हिमालय के गढ़ में खदेड़ा और अपने चरणों पर भुकने को वाधित किया।" मिहिरकुल ने तब आत्महत्या कर ली । यशोधर्मा के सुशासन के साथ प्राचीन काल का अन्त होता है (लग० ५४० ई०)।

# §२. वाकाटक-गुप्त युग में बृहत्तर भारत श्रौर विदेश-सम्पर्क

गंगा पार का हिन्द श्रीर सीता काँठे का हिन्द जिनका सातवाहन युग में उदय हुश्रा था इस युग में श्रीर फूले फले । चौथी शताब्दी ई॰ में पूरवी किलमन्थन (बोर्नियो) \* के राजा मूलवर्मा ने कोई यज्ञ किया जिसके लिए खड़े किये यूप (खंभे) संस्कृत श्रिभेलेखों सहित विद्यमान हैं। श्रीर पूरव, सुलवेसि ('सेलेबीज') \* द्वीप का उपनिवेशन भी इस युग तक

<sup>\*</sup> एशिया के अनेक स्थानों के नाम पिछली दो-तीन शताब्दियों में युरोपी उचारण के अनुसार बिगड़ गये या युरोपियों ने नये रख दिये। हिन्दद्वीपों (इन्दो-नीशिया) की स्वतन्त्र सरकार अब 'बोर्नियो' के लिए पुराना नाम कलिमन्थन वर्तती है। सुल-वेसि स्थानीय भाषा का शब्द है, अर्थ—लोह-द्वीप।

हो चुका था। वहाँ भारतीय वर्णमाला और धर्म-कर्म की परम्परा श्रव तक चली श्राती है। जावा के राजा पूर्णवम्मा का इसी काल का एक श्रमिलेख है। उसकी दिक्खन भारत के समकालिक लेखों के साथ तुलना से प्रकट होता है कि भारत श्रीर परले हिन्द की लिपि इस युग में हूबहू एक थी (इप १७४, १७७)। चम्पा का राजा भद्रवर्मा चन्द्र गुत विक्रमादित्य का समकालिक था। उसके लेख भी विद्यमान हैं। उसने भद्रेश्वरस्त्रामी नाम से शिव-मन्दिर बनवाया जो चम्पा का राष्ट्रीय मन्दिर बन गया। उसका लड़का गंगा की तीर्थयात्रा करने श्राया। लौटने पर वह गंगराज कहलाया श्रीर उसका वंश गंगराज वंश। 'कूनान' में चन्द्र-गुत युग में दिक्खन भारत से दूसरा कौरिडन्य गया जिसने वहाँ धर्म-कर्म श्रीर समाज के श्रनेक सुधार किये। इस कौरिडन्य के वंश में भवीं शताब्दी के श्रन्त में राजा जयवर्मा हुश्रा। सुमात्रा-जावा में भवीं शताब्दी में एक नया राज्य खड़ा हुश्रा जिसकी राजधानी श्रीविजय (=पालेम्बांग) थी। वह शीव्र साम्राज्य वन गया।

फ़िलीपीन श्रौर हैनान द्वीपों तथा तैवान (फारमोसा) के दिक्खनी छोर में भी भारतीय उपनिवेशन बहुत सम्भवतः इसी युग में फैला। फिलीपीन की लिपियाँ, जिनमें लिखे श्रन्थों को सोलहवीं शताब्दी में स्पेनियों ने थोक का थोक नष्ट किया, ब्राह्मी-मूलक थीं। वहाँ की कला पर सम्बद्ध भारतीय छाप है। फिलिपीन के लोग यह मानते हैं कि उनके श्राचार की नींव मनु श्रौर लाश्रो-चे की स्मृतियों पर है। वहाँ की श्राधु-निक विधान-सभा के द्वार पर इन दोनों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। फिलिपीन के श्रमेक प्रदेश श्रव तक विषय कहलाते हैं। जिले के श्र्यं में विषय शब्द गुत युग का था।

सीता काँठे की दशा कुमारजीव की कहानी से प्रकाशित होती है। समुद्र-गुप्त के प्रशासन में भारत के किसी राजामात्य का बेटा कुमारायण यात्रा को निकला और तारीम काँठे के कुचि राज्य में पहुँचा। वहाँ के राजा की बहन ज़ीवा से उसका प्रेम और विवाह हो गया। उनका

लड़का कुमारजीव हुम्रा ! कुमारजीव की माँ उसे पढ़ाने को कश्मीर ले म्लाई । तीन बरस बाद वहाँ से काशगर ले गई जहाँ कुमारजीव ने वेद म्लाँ शास्त्रों की गहरी पढ़ाई की । तब वह माँ के साथ चोक्कुक (यारकन्द) चला म्लाया जहाँ उसने नागार्जुन म्लादि के महायान मन्य पढ़े । तब माँ वेटा कुचि लौट म्लाये । कुमारजीव ३६ भाषाएँ सीख गया था । चीनी सेना ने ३८३ ई० में कुचि पर चढ़ाई की, जिसके कैदियों में कुमारजीव भी गया । चीन के सम्लाट् को इसका पता लगने पर उसे राजधानी खुलाया गया जहाँ ४०१ ई० से वह संस्कृत मन्यों के चीनी म्लावाद करने लगा । उसने भारत से स्लीर सहायक विद्वानों को भी बुलाया । ४१२ ई० में यह काम करते हुए उसकी मृत्यु हुई । कुमारजीव की कृतियाँ चीन का शिवित समाज स्लाधुनिक युग तक पढ़ता रहा है ।

कुमारजीव जब चीन में था, तभी फाहिएन सीता काँठे हो कर भारत आया। वह यबद्वीप हो कर जिस जहाज में चीन लौटा उसमें दो सौ भारतीय व्यापारी भी थे। उसके १०-१२ बरस बाद गुण्यवर्मा नामक विद्वान्, जो किषश या कश्मीर का युवराज था, जावा हो कर नन्दी नामक भारतीय के जहाज में चीन गया। ३५२ ई० में कोरिया में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। विद्वानों ने यह माना है कि वहाँ की भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखने का यज्ज भी किया गया (आहजक टेलर १८८३, दि आल्फाबेट—वर्णमाला—२ पृ० ३४८)। उसकी परिण्यित कैसे क्या हुई इसपर प्रकाश की आवश्यकता है। भारतीय विद्वानों को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए था, पर आज तक किसी ने नहीं दिया। ५३८ ई० में निपोङ (जापान) में भी बौद्ध शासन स्थापित हुआ।

सीता काँठे की बोलियों में सातवाहन युग में ब्राह्मी लिपि की पैबंद लगाई गई थी (ऊपर पृ० १४५)। इस युग में वहाँ की दो भाषात्रों में वाड्मय के फूल खिल त्राये। एक भाषा थी तारीम के उत्तर कुचि त्राप्ति कौशाङ त्रादि बस्तियों की, जिसे त्राधुनिक विद्वान तुखारी कहते हैं, दूसरी खोतनदेशी। दोनों के त्रानेक लेख मिले हैं (इप १७४)। इन दोनों में जो वाड्यय खिले वे प्रायः संस्कृत से अन्दित या उसके नमूने पर थे। उनमें भरपूर संस्कृत शब्द भी हैं। दिक्खन भारत में तिमळ भाषा का विकास जिस प्रक्रिया से हुआ था, उसी प्रक्रिया से यहाँ इन भाषाओं का हुआ। इनके पड़ोस की सुग्धी भाषा में भी इस युग में संस्कृत अनुवादों के रूप में वाड्यय का उदय हुआ।

भारतवर्ष कहने से बाकाटक गुप्त युग में सीता काँ ठे श्रीर परले हिन्द सिंहत भारत ही समफा जाता था। वायुपुराण (१.४५.७८–८०) में कहा है—''इस भारतवर्ष के नौ भेद हैं, जो समुद्र से श्रन्तिरत होने से परस्पर श्रगम्य हैं—इन्द्रद्वीर, "ताम्रपणीं "श्रीर यह नौवाँ सागर से विरा द्वीप "।" नौवाँ द्वीप\* ठेठ भारत है, बाकी नामों में से केवल ताम्रपणीं की पहचान हो पाई है। चीनी ऐतिहासिक फ़न-ये ने पाँचवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा कि शिन-तू (हिन्द) का विस्तार काश्रोफ़् (काबुल) से फान-की (ब्येतनाम) तक है; शिन-तू को थियेन-चू (देव-ताश्रों का देश) भी कहते हैं।

## §३. उक्त युग का स्रार्थिक जीवन स्रौर राज्यसंस्था

महाजनपद युग में भारत की राज्यसंस्था का जो ढाँचा प्रकट हुआ ख्रौर जिसका तब से विकास होता आया था, उसे हम इस युग में और परिपक पाते हैं। वैशाली और नालन्दा की खुदाई से गुत युग की लिपि वाली यामों श्रेणियों निगमों की अनेक मुहर मिली हैं, जिससे सिद्ध है कि जनता के स्थानीय स्वशासन के वे निकाय इस युग में भी काम करते थे। एक मुहर पुरिका आम जानपद की मिली (इप १८३)। जब पहलेपहल श्री का॰ प्र॰ जायसवाल ने कहा था कि प्राचीन भारत में महाजनपद से गुत युग तक पौर जानपद सभाएँ थीं, तब इसपर बड़ा विवाद उठा था। अर्थशास्त्र और स्मृतियों में जनपदों की संवितों और

<sup>\*</sup> द्वीप शब्द संस्कृत में सहा टापू के अर्थ में नहीं आजा। दो आब, प्रायद्वीप आदि के अर्थ में भी बर्ता जाता है।

चरित्रों का स्पष्ट उल्लेख है, सो हमने देखा हैं ( ऊपर पृ० १२७-२८,



मालव जनपद की मुहर ﴿ डा० सत्यप्रकाश के ़ सीजन्य से ) १६८-७१)। पर वैसे प्रमाणों के बावजूद् ग्रानेक विद्वानों का संशय न मिटा था। उसके बाद खुदाई से वह मुहर निकली। जायसवालजी की मृत्यु के बाद जयपुर के रैढ़ नामक स्थान की १६४१ में हुई खुदाई से मालव जनपद की तीसरी शताब्दी के लेख वाली सीसे की मुहर निकली। यों वाकाटक गुत युग तक जानपद संख्यात्रों का काम करना पूरी तरह प्रमाणित है।

नारद स्मृति में जो इस युग की है, मनु ग्रौर याज्ञवल्क्य स्मृतियों से कहीं ग्रिधिक व्यापार सम्बन्धी कानून हैं। प्रकट है कि देशी विदेशी व्यापार पहले से ग्रिधिक था। कश्मीर के शालों की ख्याति तीसरी शताब्दी तक सुस्थापित हो चुकी थी। २७४ ई० में सासानी राजा ने रोम सम्राट् को एक कश्मीरी शाल मेंट किया, जिसकी नफ़ासत देख रोमी लोग दंग रह गये थे। ग्राज भी इतालिया में बहुत नफ़ीस कपड़े को, भले ही वह उनके ग्रपने देश में बना हो, कश्मीरी बताया जाता है। सासानी शाह होिंग्डद २य (३०१-३०६ ई०) का विवाह काबुल की राजकुमारी से हुग्रा तो उसके लिए दहेज सब कश्मीरी जुलाहों ने बुना था।

जनता में राजनीतिक चैतन्य रहते राजाश्रों के लिए सुशासक होना श्रावश्यक होता है। वाकाटक श्रीर पल्लव राजाश्रों का पद धर्ममहाराज था—धर्मपूर्वक शासन का श्रादर्श उन्होंने श्रपने सामने रक्खा था। कादम्बों ने भी वही पद श्रपनाया। गुप्त सम्राटों की सुशासन के लिए विशेष ख्याति रही। उनका साम्राज्य श्रनेक देशों या मुक्तियों में बाँटा गया था, जिनमें से प्रत्येक के ऊपर उनकी श्रोर से नियत गोप्ता या उनके सामन्त उपरिक महाराज होते। भुक्तियों को फिर विषयों श्र्यात जिलों में बाँटा गया था। देशों श्रीर विषयों में राजकीय श्रिधि-

करणों (दफ्तरों) के साथ साथ जनता की संस्थाएँ काम करती थीं।
गुप्त शासनपद्धित का ग्रागे शताब्दियों तक ग्रानुसरण किया जाता रहा।
राजकीय कर्मचारियों को जागीर देने की प्रथा शायद शुंग युग
में चली हो ग्रीर इस युग में बढ़ी हो। पर ठीक किस रूप में वह थी
इसकी ग्रीर खोज ग्रापेक्षित है।

# § ४. पौराणिक धर्म का विकास तथा वाकाटक-गुप्त युग का सामाजिक स्राचार

पौराणिक धर्म इस युग में त्रा कर पूर्ण हो गया। शिव स्कन्द सूर्य विष्णु ग्रौर देवी की पूजा उनके मन्दिरों में मूर्त्तियाँ स्थापित कर होने लगी। भारशिव राजात्रों के लेखों में उनके दस ग्रश्वमेधों की चर्चा रहती है, श्चर्थात् वैदिक यज्ञों का रिवाज जारी था, पर साथ ही यह भी लिखा रहता है कि वे जहाँ कहीं जाते अपने कन्धे पर शिव की मूर्त्ति ले जाते थे। उस युग के जो शिवलिंग मिले हैं वे मुखलिंग हैं, अर्थात् उनपर एक या त्रानेक मानव चेहरे उभार में बने रहते हैं। वे चेहरे प्रायः भव्य होते हैं। भारशिव युग में ही लिच्छवियों ने नेपाल जीता श्रीर वहाँ लिच्छवि राजवंश स्थापित किया, जिसके तीसरे राजा पशुप्रेच्चदेव ने पशुपतिनाथ मन्दिर स्थापित किया । उसका शिवलिंग भी मुखलिंग हो है। भारशिवों के उपनाम नाग पर भी ध्यान देना चाहिए। वही उप-नाम इस काल में चुट्र-सातवाहनों में भी प्रचलित था, जैसे शिवस्कन्द-नाग, अग्निमित्रनाग, नाग-निका देवी, नाग-मुलनिका आदि । मालव गण की राजधानी कर्कोटनगर कर्कोट नाग के नाम पर थी (उसके खँडहर नगर ककोड़ नाम से जयपुर के उणियारा ठिकाने में हैं )। यों तीसरी शताब्दी में नागों की पूजा भी प्रचलित रही लगती है। परले हिन्द के कौठार राज्य के श्रीमार राजकुल का उल्लेख ऊपर हुन्रा हैं ( पृ०-१५३)। उसके बारे में एक अभिलेख व्येतनाम के अंतरङ बन्दरगाह में भगवती के मन्दिर में है। वह मन्दिर दूसरी नहीं तो तीसरी शताब्दी का श्रवश्य है । इसलिए देवी की पूजा सातवाहन युग में नहीं तो तीसरी शताब्दी में श्रवश्य चल चुकी थी।

गुप्त सम्राट् परम भागवत (वैष्ण्व) थे। पर समुद्र-गुप्त ने अश्वमेध भी किया था। स्वयं किसी भी देवता के उपासक होते हुए दूसरे मार्गों के प्रति प्राचीन भारतीय राजात्रों का आदर रहता था। वाकाटक स्वयं शैव थे, पर उनके प्रशासन में आ्रिंडा की सुन्दरतम बौद्ध लेखें काटी गईं। नालन्दा के बौद्ध महाविहार की स्थापना कुमार-गुप्त ने की। विदेशियों के लिए भी पौराणिक धर्म का द्वार तब खुला था। मिहिरकुल स्थागु (शिव) का उपासक आरेर पाशुपत मार्ग का अनुयायी था। उसने आत्महत्या भी की तो कठोर पाशुपत शैली से—लोहे के फलक कर कीलें और छुरियाँ गड़वा, नीचे आग जलवा, उसके ऊपर लेट कर अपने देह को छेदते और भूनते हए।

सामाजिक ग्राचार भी इस युग में प्रायः सातवाहन युग का सा रहा। समाज में ऊँचे नीचे वर्ग थे, पर उनका ग्रन्तर तरल था। भारिशवों ग्रार गुप्तों के पूर्व पुरुष किस वर्ण के थे हम नहीं जानते। पर उनके विवाह वाकाटकों से हुए, जो राजा बनने से पहले ब्राह्मण थे। कादम्व किस प्रकार शर्मा से वर्मा बने सो हमने देखा है। कुमारायण ने जिस जीवा से विवाह किया वह कुचि के ग्रार्यावर्त्तां उपनिवेशकों में से थी कि स्थानीय तुखारों में से सो भी हम नहीं जानते। श्रुवस्वामिनी के पुनर्विवाह पर भी ध्यान देना चाहिए। उसने ग्रपने पहले पित के रहते उससे मोद्य पा कर पुनर्विवाह किया कि उसकी मृत्यु के बाद, इसका भी पता नहीं है।

साँची के तीसरी शताब्दी के एक अभिलेख में गोवध को पाप कहा है। पहलेपहल वहीं यह विचार प्रकट हुआ है। पिछले युगों की अपेचा इस युग का आचार अधिक परिष्कृत था इसमें सन्देह नहीं। उदाहरणार्थ, मीर्य युग में समाजों या समाह्वयों अर्थात् जानवरों को लड़ा कर बाजी लगाने और तमाशा देखने की प्रथा थी। समाज का मूल अर्थ यही

था (सम् / श्रज = इकट्ठा हाँकना) । श्रशोक ने इसे रोकने का यल किया, फिर सातवाहन युग के स्मृतिकारों ने । इस युग में वह प्रथा उठ चुकी लगती है ।

#### §५. वाकाटक-गुप्त युग का ज्ञान ऋौर वाङ्मय

प्राचीन काल में विभिन्न देशों में संख्याएँ लिखने की विभिन्न पद्धतियाँ थीं। शून्य का चिह्न किसी पद्धति में भी नहीं था। भारत की पद्धति दूसरे देशों की से सरलतर थी। यहाँ नौ इकाइयों की तरह नौ दहाइयों के भी अलग चिह्न थे, सौ हजार आदि के अलग, सौ के चिह्न में दो का चिह्न टाँक कर दो सौ बनाया जाता था, इत्यादि । इसके बाद भारत में शुन्य का श्रीर दशगुणीत्तर गणना का श्रर्थात् इकाई के ही चिह्न को एक एक स्थान बाएँ हटाते हुए दस दस गुना मूल्य देते जाने की पद्धति का श्राविष्कार हुया। श्राज यह पद्धति बड़ी सरल लगती है, पर यह अनुठी स्भ थी त्रौर "मानव बुद्धि त्रौर शक्ति को सब तरफ त्रागे बढ़ाने में कोई ऋौर गिर्यातीय रचना इससे ऋधिक प्रभावकारी नहीं हुई।"नं बड़े श्रंक छोटों के बाँवें रक्खे जाँय यह पद्धति पहले से थी. जैसे ४६ लिखना हो तो बाएँ तरफ चालीस का फिर छः का चिह्न रक्ला जाता। नई बात केवल इतनी हुई कि इकाई के चिह्नों से ही शून्य के ज़ोर पर दहाइयों सैकड़ों त्यादि का काम लिया जाने लगा । नौ इकाइयों के चिह्न जो पहले से चले आते थे वही रहे। ऐसा केवल हमारे देश में हुआ क्योंकि यहाँ इस पद्धति का पहलेपहल ऋाविष्कार हुआ। ऋरव वालों ने जब त्र्याठवीं ग्रौर युरोपियों ने बारहवीं शताब्दी में इसे लिया तब हमारे श्रंक भी ले लिये। भारत में इस गरानापद्धति का श्राविष्कार तीसरी

<sup>†</sup> जी० बी० हाल्स्टेड (१९१२) श्रीन दि फोंडेशन ऐंड टेक्नीक श्रीफ ऐरिथ-मैटिक (श्रंकगियत की नींव श्रीर शिल्प) ए० २०, विभूतिभूषण दत्त श्रीर श्रवधेश नारायण सिंह (१९३५)—हिस्टरी श्रीफ हिन्दू मैथेमैटिक्स (भारतीय गियित का इतिहास) १ ए० ३९ पर उद्धृत।

शताब्दी ई॰ में हुआ ऐसा अन्दाज़ है, पर कुछ विद्वान् \* इसे और पहले का—दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰ तक का—मानते हैं। पेशावर जिले के वख्शाली गाँव से मिली गणित की एक पोथी में पहलेपहल इस पद्धति का प्रयोग है, तथा योगदर्शन के व्यासमाध्य में इसका पहलेपहल उल्लेख है। अभिलेखों में इस पद्धति का प्रयोग ५६५ ई॰ से होने लगता है।

श्रंकगिएत की दूसरी श्रधिकतर कियाएँ - योग ऋण गुणा भाग भिन्न वर्गमूल घनमूल त्रैराशिक ग्रादि—जो त्राज बड़ी साधारण लगती श्रीर सम्चे मानव विज्ञान श्रीर व्यवहार की नींव हैं, श्रीर उसी प्रकार उनके इतिहास की खोज में बहुत काम बाकी है, तो भी इतना निश्चितः है कि गुप्त युग तक वे पूर्ण हो चुकी थीं। पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, . सौर श्रौर पैतामह नामक ज्यौतिष के पाँच सिद्धान्त भी इस युग तक चल चुके थे। इनमें से रोमक सिद्धान्त यूनान-रोम से लिया गया था। . ४७६ ई० में पाटलिपुत्र में ग्रार्थभट का जन्म हुन्ना, जिसने २३ वर्ष की त्र्यायु में त्रपना लघुत्रार्यभटीय सिद्धान्त लिखा । उस प्रनथ में सूर्य त्रीर तारों के स्थिर होने, पृथ्वी के गोल होने तथा अपने अन्त पर और सूर्य के चारों तरफ घूमने ख्रौर चन्द्रमा के भी घूमने का प्रतिपादन है, सूर्य पृथ्वी त्रोर चन्द्रमा के त्रापेचिक परिमाण त्रौर दूरियाँ दी हैं, गुरुता-कर्षण की विवेचना है, ग्रहणों के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या तथा ज्यौतिष के अन्य अनेक नियम हैं। आर्यभट के बाद ज्योतिषी वराहमिहिर हुत्रा, जिसके पञ्चिसदान्तिका, वृहत्संहिता त्रादि प्रनथ प्राप्य हैं। यूनानी-रोमी ज्यौतिष के प्रसंग में वह कहता है—''यवन लोग म्लेच्छ हैं, पर उनमें यह शास्त्र स्थित है, इससे वे ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं।" प्रकट है कि ज्ञान को कहीं से भी ले लेने को प्राचीन काल के भारतीय उद्यत रहते थे।

<sup>\*</sup> जैसे विभूति० दत्त और अ० सिंह (१९३५) — पूर्वोक्त ए० ५१, ८६-८८ ।

योग दर्शन के व्यासमाष्य का उल्लेख हो चुका है। वैशेषिक का प्रास्ताद माष्य ग्रीर न्याय का वाल्यायन भाष्य उसकी तरह चौथी शताब्दी के माने जा सकते हैं। इनका काल विवादग्रस्त है, पर बौद्ध योगाचारभूमि के लेखक मैत्रेय का चौथी शताब्दी में होना निश्चित है। ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका व्यासमाष्य के पीछे की है, ग्रन्दाजन पाँचवीं शताब्दी की। ईश्वरकृष्ण के समकालिक महान् बौद्ध दार्शनिक ग्रासंग ग्रीर वसुबन्धु थे। वे दोनों भाई पेशावर के थे। बसुबन्धु के ग्रन्थ त्रिशिका पर विज्ञतिमात्रतासिद्ध नामक भाष्य था जिसका चीनो ग्रानुवाद प्रसिद्ध यात्री व्यान च्वाङ ने किया। उस ग्रानुवाद से मूल संस्कृत ग्रन्थ का उद्धार श्री राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ग्रापने दूसरे ग्रन्थ ग्रामिधर्मकोश-कारिका के उपसंहार में वसुबन्धु ने लिखा है—

## इति दिङमात्रमेवेदमुपदिष्टं सुमेधसाम्। त्रणादेशो विषस्येव स्वसामर्थ्यविसर्पणः॥

—यह मेथावियों के लिए दिशा मात्र बता दी है, जो ग्रापने सामर्थ्य से स्वयं फैल जाने वाले विष के बिंगादेश (इंजेक्शन) की तरह है। विचारों की कौन सी विचिपच से बसुबन्धु को इतनी खिक्क थी कि उसने ग्रापने उपदेश को विष की उपमा दी, सो तो भारतीय विचार के विकास को टीक ठीक टटोलने से ही प्रकट होगा। पर बसुबन्धु के विचार फैल गये श्रीर उन्होंने भारतीय चिन्तन को बहुत प्रभावित किया इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि शंकर का वेदान्त उन्हीं का रूपान्तर है।

वैद्यक में चरक सुश्रुत नागार्जुन श्रीर पतञ्जलि की कृतियों का उल्लेख हो चुका है। तारीम काँठे में कूचा के पास भोजपत्रों पर गुत युग की लिपि में लिखी सात संस्कृत पोथियों के पन्ने १८६० में लेफिटनेंट बावर को मिले थे। तभी से तारीम काँठे के भारतीय श्रवशेषों की खोज श्रारम हुई। उन "बावर पोथियों" में से तीन श्रायुर्वेद की हैं जिनमें से एक में लहसुन के उपयोग बताये हैं। वाग्भट ने श्रपना श्रष्टांगहृदय गुत युग के शीव बाद, छुटी शताब्दी के श्रन्त में, लिखा। श्रश्वायुर्वेद के प्रवर्तक

शालिहोत्र ऋौर गजायुर्वेद के कर्ता पालकाप्य भी सातवाहन या वाकाटकः गुत युग में हुए यह मानना चाहिए। ब्रायुर्वेद की मुख्य स्थापनाएँ इन अन्थों में पूरी हो जाती हैं। इनमें शरीररचनाशास्त्र शरीरिकयाशास्त्र वनस्पतिशास्त्र शल्यचिकित्सा ऋादि ऋनेक विज्ञानों की बातें हैं। शरीर की हिंद्रियों की गिनती इनमें ठीक ठीक है। मांसपेशियों धमनियों आदि का भी प्रायः पूरा विवेचन है । शरीर के विभिन्न ग्रांगों के कार्यों-पाचन रक्तसंचरण त्रादि-का भी बहत कुछ ठीक विवेचन है। रक्तसंचरण की प्रक्रिया जिसे त्राज हम जानते हैं उसे पहलेपहल पूरा हावीं नामक वैज्ञानिक ने १६२८ ई० में पहचाना था । उससे पहले युरोप के वैद्य यह मानते थे कि रक्तसंचार धमनियों में ऊपर नीचे होता है। हमारे वैद्यों की कलाना थी कि धमनियाँ अशाद रक्त को हृदय से यकृत में और शिराएँ फिर यक्कत से हृदय में ले जाती हैं। युरोपी कल्पना की अपेदा यह सचाई के निकटतर थी। रक्त-शृद्धि में फेफड़ों के कार्य को हमारे पूर्वजों ने न पहचाना था. उनकी बाकी स्थापना प्रायः ठीक थी। ज्ञाननाडियों के बारे में हमारे प्राचीन वैद्यों का विचार गलत था। चरक ग्रीर सुश्रत धमनियों की तरह उनका केन्द्र भी हृदय को मानते थे। किन्तु मध्य काल के हठयोगी और तान्त्रिक आचायों ने यह ठीक पहचान लिया कि ज्ञान-नाडियों का केन्द्र मस्तिष्क है तथा उसका मेरुदएड से सम्बन्ध है। पिछले त्रायुर्वेद-प्रत्थों में इसका ठीक विवेचन है।

जैसे महाभारत को विद्यमान रूप मुख्यतः सातवाहन युग में मिला वैसे पुराणों को विद्यमान रूप मुख्यतः इस युग में मिला । उनमें मूर्त्तिकला स्थापत्य ब्रादि ब्रानेक विषयों की कृतियाँ सम्मिलित हैं।

नारद बृहस्यित श्रीर कात्यायन की स्मृतियाँ भी इस युग की उपज हैं। वे शुद्ध व्यवहार-स्मृतियाँ हैं। श्राचार श्रंश को उन्होंने छोड़ दिया है। श्री का॰ प्र॰ जायसवाल के मत से कामन्दकनीति का कर्त्ता चन्द्र-ं गुप्त विक्रमादित्य का मन्त्री था।

बौद्ध विद्वान् बुद्धघोष ५वीं शताब्दी के आरम्भ में मगध में हुआ।

उसने सिंहल जा कर पालि तिपिटक की स्राठ्ठकथाएँ (स्रार्थकथाएँ, भाष्य) लिखीं। महायान वाङ्मय इसी युग में पूर्ण हुस्रा। मैत्रेय वसुबन्धु स्रादि के दर्शन-प्रन्थों के स्रातिरिक्त उसमें लिलतिवस्तर स्रादि काव्य स्रौर स्रानेक 'स्त्र' (जिन्हें वस्तुतः स्क कहना चाहिए) उल्लेखनीय हैं। जैन विद्वानों का संघ ४५२ ई० में सुराष्ट्र की वलभी नगरी में बैठा। उसने जैन स्रागमों को जो रूप दिया वही स्राब मिलता है।

वाकाटक गुप्त युग का काव्य साहित्य बहुत ही ऊँचे दर्जें का है। उसमें विशाखदत्त के मुद्रारा च्रस्त विष्णुशर्मा के पञ्चतन्त्र जैसी ग्रमर रचनाएँ हैं, पर सब से बढ़ कर कालिदास की कृतियाँ हैं। भारतीय विद्वानों के नवीनतम मत के ग्रमुसार कालिदास को चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य ने ग्रपनी लड़की प्रभावती के पास ग्रपने दोहतों की शिक्षा के लिए भेजा था। कालिदास के काव्यों में हम भारतीय जीवन विचारों ग्रौर ग्रादशों का चौसुखा चित्र पाते हैं। वह चित्र एक जीवित राष्ट्र का है।

#### § ६. वाकादक-गुप्त कला

भारतीय कला में त्रोज त्रौर सौन्दर्य का तथा भाव त्रौर वास्तविकता का जैसा पूरा मिलन गुप्त युग में होता है वैसा त्रौर कभी नहीं। गुप्त-युगीन भारत का कला-प्रेम त्रौर उत्कृष्ट रुचि उस युग की प्रत्येक कृति से टएकती है।

भारशिव युग में मन्दिर-वास्तु की एक सुन्दर शैली चली जिसमें मन्दिर की छुँकन चौकोर होती, शिखर भी चौकोर ऊपर सँकरा होता जाता, खंभों में प्रायः खजूर या ताड़ पेड़ का श्रिभिप्राय श्रीर द्वारों पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ रहतीं। पूर्वी बुन्देलखंड के नागौद प्रदेश में भूमरा गाँव के पास इसके नमूने मिले हैं। इन्हींके पास नचने की तलाई के वाकाटक युग के मन्दिरों में इस शैली के शिखरों का विकसित रूप है जिससे गुप्त युग की शैली का विकास हुआ।

श्रिजिंठा की श्रिधिकतर गुफाएँ वाकाटक युग में काटी गईं।

सह्माद्रि ने अपने उत्तरी छोर से तापी और गोदावरी के बीच एक बाँही बढ़ा दी है, जिसके उत्तरी छोर पर जलगाँव के दिन्खन अजिंठा का टीला है। बाबोरा नदी उसके चरणों को घोती है। उस टीले में २६ गुफाएँ काटी गई हैं जिनमें कुछ चैत्य (मिन्दर) हैं और कुछ विहार (मठ)। पहली गुफा १२० फुट भीतर तक काटी गई है। "गुफाएँ और उनमें का सारा मूर्तिशिल्प एक ही शैल में कटा हुआ है, किन्तु क्या मजाल कि कहीं एक भी छेनी अधिक लगी हो।" वामियाँ (अफगानिस्तान) की गुफाएँ भी जिनमें से एक में ५८ गज ऊँची खंडित बुद्ध मूर्ति है (इ प्र १८०) तभी की हैं और वैसी ही अद्मुत।

गुप्त युग की वास्तु का नमूना एरए में समुद्र-गुप्त की सम्राज्ञी के वनवाये विष्णु मन्दिर के खँडहर (इ प्र १५६), उदयगिरि (मिलसा के पास) की चन्द्रगुप्त-गुहा (इ प्र १६३), ऋजिंठा की १६वीं गुफा का द्वार, बनारस के पास सैदपुर-भितरी में स्कन्दगुप्त की हूण-विजय-स्मारक लाठ (इ प्र १७०), दशपुर (मन्दसोर) में यशोधमां के स्तम्भ (इ प्र १७२) तथा सबसे बढ़ कर महरौली वाली 'लोहे की कीली' (इ प्र १६५) है जिस पर साढ़े पन्द्रह सौ बरसों में मोरचे का नाम नहीं लगा।

मथुरा से पाई गई माँ की सुन्दर मूर्ति (इप्र१८४) दूसरी शताब्दी के मथुरा सम्प्रदाय श्रीर गुप्त युग की कृतियों के बीच कड़ी है। भारशिव-वाकाटक युग की मूर्तिकला के श्रोर नमूने सुखलिंग हैं।

इस युग की मूर्तियों श्रीर चित्रों में श्रनूठी सरलता के साथ सभी रसों की पूरी श्राभिव्यक्ति है। उन्हें देखने से लगता है मानो कारीगर की छेनी या लेखनी ने उन्हें श्रमायास ही रच दिया हो, उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ा हो। श्रालंकरण उनमें कम से कम हैं।

<sup>\*</sup> ९, १०, ११ श्रध्यायों के कला परिच्छेदों में विना प्रतीक के जो उद्धरण हैं - वे कृष्णदास (१९३९)—भारतीय मूर्तिकला के हैं।

गुप्त मूर्तिकला के नमूनों में सारनाथ श्रीर मथुरा (इ प्र६६) वाली पत्थर की, सुल्तानगंज\* (भागलपुर) वाली ताँ वे की श्रीर मीरपुर खास (िम्ब) के कहू जो दड़ो स्तूप से मिली मिट्टी की बुद्ध मूर्त्तियाँ जो "मनहु सांत रस घरे सरीरा" हैं, उदयगिरि की गुहा के बाहर पृथ्वी का उद्धार करती वराह मूर्ति (इ प्र१६२) जिसके श्रंग-श्रंग से तेज श्रीर वीर्य छलकता है श्रीर श्रुवस्वामिनी का उद्धार करते चन्द्र-गुप्त की भलक मिलती है, भिलसा की खुदाई से पाई गई गंगा मूर्ति\* (इ प्र१८६) जिसके प्रत्येक श्रंग में लावएय, श्राँखों में माँ का स्नेह श्रीर ठवन में श्रून्ठी सरलता गित श्रीर सन्तुलन है, श्रीर यह सब होते हुए जो मानुषी नहीं, स्पष्ट देवी है, लिलतपुर के पास देवगढ़ के मन्दिर में नर-नारायण की तपस्या (इ प्र१८८) श्राहल्योद्धार (इ प्र३५) श्रादि के दृश्य तथा राजग्रह के मनियार मठ में चूने मसाले से बनी नागिनी मूर्त्ते श्रादि हैं। गुप्त सम्राटों के स्वर्ण-सिक्कों पर की मूरतें भी वैसी ही जोरदार हैं।

गुप्त युग की चित्रकला के नमूने ग्राजिंटा तथा सिगिरिया (सिंहल) की गुफाग्रों में हैं। ग्राजिंटा की चार गुफाग्रों (१,२,१६,१७) में ही वे ग्राधिकतर बचे हैं, वाकी में कुछ दुकड़े हैं। उनके मुख्य विषय बुद्ध-जीवनी ग्रीर जातक कथाएँ हैं, पर जातकों में सब तरह की कथाएँ हैं, इसिलए इन चित्रों का वस्तु (विषय) बहुत व्यापक है ग्रीर इनमें कालिदास के काव्यों की तरह लोक-जीवन के सब पहलू ग्रांकित हैं, सब तरह के पात्र हैं श्रीर सब रसों की ग्रामिव्यक्ति है। इनका विश्वान-भंग (रंगों की योजना) भी बहुत जानदार ग्रीर वस्तु के ग्रानुकूल है। पहली गुफा के एक दालान की पूरी दीवार पर बुद्ध के मार-विजय का चित्र है। इस गुफा में सूर्य का प्रकाश केवल सन्ध्या वेला ही थोड़ा सा ग्राता

<sup>\*</sup> सुल्तानगंज वाली ७ फुट की ताम्रमूर्ति अव विमिङ्गम संग्रहालय में है। भिजसा वाली गंगा मूर्ति की पुरातत्त्व विभाग के एक बड़े भारतीय श्रिथिकारी ने गवन कर वेच दिया, सो वह श्रव श्रमरीका के बोस्टन संग्रहालय में है।

है। सो इसमें ऐसे बड़े श्रीर भावपूर्ण चित्रों का श्रंकित होना ही श्रचम्मे की बात है। १६वीं गुफा में गौतम के महाभिनिष्क्रमण का वैसा ही मर्मस्पर्शीं चित्र है। १७वीं गुफा में सब से चतुर चितेरों की कला देखने को मिलती है। बुद्ध के किपलवास्तु श्राने पर यशोधरा का उनके सामने राहुल को ला कर मेंट करना एक चित्र में श्रंकित है। एक जातक दृश्य में युद्ध दिखाया गया है, जिसमें तीन सौ से श्रिधक चेहरे हैं श्रौर प्रत्येक पर युद्ध का कोई न कोई भाव है। श्राकाशचारी किन्नरों की गायक मण्डली का प्रसिद्ध चित्र (इप्र१८) भी इसी लेण में है। इसका एक श्रौर चित्र कृष्टि-इतिहास की दृष्टि से बड़े पते का है, पर उसकी श्रोर विद्वानों का ध्यान नहीं गया। बुद्ध बैठे प्रवचन कर रहे हैं; उनके एक श्रोर बैठे सब भक्त श्रोता नुकीली टोपी वाले शक हैं, दूसरी श्रोर सब सलवार पहने पठान।

तारीम काँ ठे में मीरान के मन्दिरों के भित्तिचित्र भी इसी युग के हैं। उनमें भारहुत ग्रौर मथुरा की मूर्त्तिशैलियों की श्रमुकृति है। सीता तारीम काँठे से भारतीय चित्र-शैली चीन गई। चीन में चाहे श्रपनी उत्कृष्ट चित्रण शैली थी, तो भी भारतीय चित्रकला की कलम वहाँ भी लग गई। वहाँ से वह कोरिया ग्रौर जापान भी गई। सीता काँठे से दूसरी तरफ भारतीय चित्रकला का प्रभाव ईरान ग्रौर श्ररव देशों में भी पहुँचा।

#### अध्याय १०

# मध्य काल-जातपाँत का उदय

§१. मध्य काल का पट-परिवर्तन

क. कन्नौज का पहला साम्राज्य (लग० ४४०–६४४ ई०) त्र्यौर उस युग का बृहत्तर भारत

यशोधमां के बाद गुप्तों का एक शाखा-वंश फिर उठा, पर उसका राज्य मगध-मिथिला-वंगाल तक परिमित रहा । यशोधमां के नेतृत्व में हूगों को खदेड़ने में जिन्होंने प्रमुख भाग लिया था ऐसे दो सरदारों ने अपने राजवंश कुरुत्तेत्र में तथा दित्त् ए पंचाल की राजधानी कन्नौज में स्थापित कर लिये । महाराष्ट्र-कर्णाटक में वाकाटकों कादम्बों के स्थान पर चालुक्य राजवंश खड़ा हुग्रा । तिमळनाड में पल्लव राजवंश बना रहा । कन्नौज के मौखिरयों ने गुप्तों को हटा कर ग्रौर ग्रान्त्र महाराष्ट्र ग्रौर सुराष्ट्र की सीमाग्रों तक जीत कर ग्रपने राज्य को साम्राज्य बना लिया । कुरुत्तेत्र के राजाग्रों ने गन्धार ग्रौर मारवाड़ तक जीता । कुरुत्तेत्र की राजश्रमारी राज्यश्री ग्रहवर्मा मौखिर को व्याही गई । शत्रुग्रों द्वारा ग्रहवर्मा के मारे जाने पर (६०५ई०) राज्यश्री के माई हर्षवर्धन ने कन्नौज को बचाया ग्रौर बहन के प्रतिनिधि रूप में साम्राज्य की बागडोर सँमाली। कुरु पंचाल राज्यों की सम्मिलित शक्ति से उसने ग्रसम से कश्मीर ग्रौर सिन्ध-सुराष्ट्र से उड़ीसा तक सारे उत्तर भारत को एक साम्राज्य में मिला लिया।

यशोधर्मा के हाथों भारत से हूगों के उखाड़े जाने के २०-२२ वर्ष पीछे मध्य एशिया में भी सासानी शाह अनुशीरवाँ ने उन्हें मिटा दिया था। किन्तु वह काम उसने पन्छिमी तुकों की सहायता से किया था। तुर्क भी हूणों की एक शाखा ही थे जो ग्रारम्भ में श्वेत पर्वत के पूरव हामी के उत्तर बारकुल के पास रहते थे । ग्रव उनमें से जो चीन के उत्तर ग्रपने मूल घरों में रहते वे उत्तरी कहलाते, जो मध्य एशिया में ग्रा बसे थे वे पिन्छुमी। ५६५ से ६३१ ई० तक मध्य एशिया में उनका जोर रहा। उद्मची श्रीर हामी के बीच ग्राधुनिक तुरफान के स्थान पर जो भारतीय उपनिवेश था उसे उक्त ग्रविध में उन्होंने मिटा कर ग्रपना राज्य स्थानित किया, जिसे चीनी कौशाङ कहते। वहाँ बसे तुर्कों ने ग्रपने पड़ोसी ग्रिश कुचि ग्रादि के लोगों से बौद्ध धर्म सीख लिया। उनकी तुर्कों भाषा में संस्कृत ग्रन्थों के ग्रनुवाद भी हुए जिनमें से कई पाये गये हैं, किन्तु तुर्कों भाषा ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखी गई।

हर्षवर्धन का समकालिक चीन के थाङ वंश का संस्थापक प्रतापी सम्राट ताइचुङ था। ६३० ई० में उसने उत्तरी तुर्कों का सारा देश जीत लिया। ६३६ में उसने कौशाङ के तुर्क राज्य को भी "बुक्ता दिया"। चीनी यात्री य्वान च्वाङ ६२६ में इसी रास्ते भारत त्र्याया । तब त्र्याम, कृचि, भरुक, खोतन आदि राज्य ज्यों के त्यों पर कुछ जीर्ण दशा में थे। तारीम काँठे में कौशाङ के सिवाय तकीं की कोई बस्ती न थी। पिच्छमी तुकों का खाकान (राजा ) सुप्रमाइर (चू) नदी के तट पर ग्राधनिक तोकमक के स्थान पर रहता था। वहाँ से हिन्दकोह तक उसका श्राधिपत्य माना जाता था। पर उस सारे देश में तुकों की कुछ छाव-नियाँ मात्र थीं। सुषमाइर से समरकत्द के दिक्खन के पहाड़ों तथा खीवा तक शूलिक लोग रहते थे, श्रौर उनके दिक्खन तुखार । समरकन्द के दक्किलन वाले पर्वत में लोहवाट नामक तंग दर्श तुलार देश की उत्तरी सीमा और दक्किनी सीमा अफगान पठार की रीढ़ थो। अर्थात् बलख, बदख्शाँ, वंतु के उत्तर हिसार-स्तालिनाबाद प्रदेश श्रोर पामीर तुखार में था । तुखार लिपि भारतीय ही थी, पर शूलिक लिपि भारतीय से भिन्न थी। पामीर के सिवाय सारा तुखार देश तुर्क त्राधिपत्य में था। भारत ग्रौर चीन के बीच तिब्बत के विशाल पठार में भी उत्तर,

पिन्छम श्रीर दिक्खिन से भारतीय लिपि श्रीर शिक्षा-दीक्षा इस युग में पहुँच गईं तथा वहाँ एक बड़ा राज्य स्थापित हो गया। परले हिन्द में श्रीविजय में शैलेन्द्र राजवंश स्थापित हुश्रा तथा 'फूनान' को उसके सामन्त चित्रसेन ने समाप्त कर वहाँ कम्बुज राज्य की नींव डाली। उस प्रदेश का नाम कम्बुज राज्य ही पुराने कम्बोज के नाम पर पड़ा था, पर कम्बुज के श्रार्यपाण ख्मेरों ने यह कहा कि हम कम्बु ऋषि श्रीर मेरा श्रप्सरा की सन्तान हैं!

## ख. खिलाफत से टक्कर ( ६४४-७८६ ई० )

इस बीच त्रारव में इस्लाम का उदय हुन्ना त्रीर त्रारव साम्राज्य-खिलाफत — तेज़ी से फैला। ईरान को जीत कर ६४२ ई० में अरब हेलमन्द पर पहुँच गये जो तब भी भारत की सीमा थी। मकरान तब सिन्ध राज्य में था। ६४४ में ऋरबों ने उसपर चढ़ाई की। "सिहर्सराय" ( श्रीहर्पराज ) उनसे लड़ता हन्ना मारा गया । दो बरस बाद उसके बेटे साइसी के भी खेत रहने पर उन्होंने मकरान ले लिया । श्रीहर्पराज कहीं हर्षवर्धन ही तो न था? इस बारे में हम अभी अधिक कुछ नहीं कह सकते । ६५० ई० में अरबों ने हरात भी ले लिया । अरबों को मध्य एशिया के निकट ग्राता देख ६५७-५६ ई० में चीन ने पिन्छमी तुर्कों का सत्रा राज्य जीत उन्हें मध्य एशिया से भगा दिया। ६६३ में ऋरबों ने काबुल पर पहली चढाई की, ६६७ श्रीर ७०० ई० में फिर धावे मारे. पर ऋफगानिस्तान को ले न सके। उधर दाल गलती न देख ७१०-१२ ई॰ में उन्होंने सिन्ध-मुलतान जीत लिये। चीन ने तब कास्पी सागर तक त्रपना साम्राज्य पहुँचा कर (७१५) कश्मीर काबुल त्र्यौर गजनी के भार-तीय राज्यों को बढ़ावा दिया। कश्मीर के ललितादित्य (लग॰ ७३०-७६५) ने चीन से पूरा सहयोग किया।

हर्पवर्धन की मृत्यु के बाद गुप्त-वंशज ब्रादित्यसेन ने उत्तर भारत में फिर साम्राज्य खड़ा किया, पर वह साम्राज्य लग० ६६० ई० तक टूट गया। लग० ७२० ई० में कन्नौज के यशोवर्मा ने, जो प्रकटतः मौखरि

था, पूरव चढ़ाई कर गुप्त राजवंश को मिटा दिया। लिलतादित्य ने कश्मीर के पूरव के पहाड़ी प्रदेश जीतते हुए यशोवमां को हराया श्रीर कुमाऊँ की पूरवी धीमा वाली काली नदी तक की भूमि उससे छीन ली। यशोवमां की इस हार से उत्तर भारत का साम्राज्य डाँवाँडोल हो गया। एक श्रीर मगध वंगाल में श्रराजकता उमड़ पड़ी, दूसरी श्रीर सिन्ध की श्ररव सेना कच्छ भिन्नमाल उज्जैन को लूटती हुई लाट देश में नवसारी तक श्रा पहुँची (७३६)। वहाँ उसका चालुक्य सेनापित ने पूरा संहार किया। पूर्वी भारत की जनता ने गोपाल को श्रपना राजा चुन श्रराजकता का श्रन्त किया (लग० ७४३)। तभी भिन्नमाल (दिक्खनी मारवाड़) में नागभट ने श्रपना प्रतिहार राजवंश स्थापित किया जिसने सिन्ध के श्ररबों का सामना कर ख्याति पाई, तथा कन्नौज का राज्य हर्षवर्धन के मामा के वंशज बज्रायुध ने सँभाला। महाराष्ट्र-कर्णाटक में चालुक्यों को हटा राष्ट्र-कृट राजवंश खड़ा हुश्रा (७५३)।

श्ररबों ने तुकों को साथ ले ७५१ ई० में चीनियों को समरकन्द पर हरा दिया । मध्य एशिया का चीनी बाँघ यों टूट जाने पर तुर्क वहाँ फिर श्रा गये श्रीर उनमें इस्लाम फैलने लगा । चीन के हट जाने पर भी लिलितादित्य ने भारत की उत्तरपिन्छिमी सीमा को सँभाले रक्खा । पर उसके उत्तराधिकारी सजग न रहे । ७८० में तिब्बतियों ने खोतन पर चढ़ाई कर विजय राजवंश को मिटा दिया । ७८६ में खलीफा हाइँल-रशीद के गही पर बैठते ही श्ररबों ने काबुल पर फिर धावा मारा ।

ग. क्न्नौज का दूसरा तीसरा साम्राज्य (लग० ७४५–६२० ई०)

इस दशा में मगध-मिथिला-बंगाल के राजा (गोपाल के बेटे) धर्मपाल ने शायद यह मानते हुए कि हट कन्नौज साम्राज्य द्वारा ही उत्तर भारत की सुरत्ता हो सकती है, उस साम्राज्य को अपनी शक्ति से पुनक्जिवित किया। इन्द्रायुध को हटा कर जब उसने चकायुध को सम्राट्गदी पर बिटाया तब अवन्ति, कीर (काँगड़ा), मद्र और गन्धार तक के राज्यों ने कन्नौज का आधिपत्य माना। पर भिन्नमाल के प्रतिहार

राजा वत्सराज ने इस स्थिति को न मान धर्मपाल को चुनौती दी। राष्ट्रक्ट ध्रुव धारावर्ष ने उन दोनों को चुनौती दी। प्रतीत होता है यह तिकोना संघर्ष श्र्यवित्त किसके हाथ में रहे इस प्रश्न को ले कर था। यह संघर्ष उनके उत्तराधिकारियों ने भी जारी रक्खा, जिससे ७८७ से ८३६ ई० तंक पूरे ५० वर्ष यह स्थिति रही कि दक्खिन के प्रवल राष्ट्रक्ट साम्राज्य के सामने कन्नौज का निःशक्त साम्राज्य रहा, जिसे बाएँ दाहिने पहलुश्रों पर पाल श्रौर प्रतिहार राज्यों ने थामे रक्खा।

प्रभाषवर्ष की परवा न करते हुए कन्नीज को जीत कर अपनी राजधानी बना लिया, तब स्थिति बदल गई। उसने पुराष्ट्रवर्धन (पुर्णिया राजधाही) से सुराष्ट्र तक श्रीर कश्मीर की सीमा तक साम्राज्य फैलाया। राजा भोज के जिस रामराज्य की याद जनता अब तक करती है वह वस्तुतः इसी भोज का राज्य था। मिहिरभोज के ५५, उसके बेटे महेन्द्रपाल के १७ श्रीर पोते महीपाल के पहले प बरस के प्रशासन में इस तीसरे कन्नीज साम्राज्य की समृद्धि बनी रही। वैसे ही शर्व अ्रोर उसके बेटे कृष्ण अन्नालवर्ष के ६६ वर्ष ( ८१५–६११ ) के प्रशासन में दिक्खन की।

इस बीच नौवीं शताब्दी के मध्य में खलीफों का साम्राज्य भी टूट गया। उसके स्थान में जो सल्तनतें खड़ी हुई उनमें से एक (राजधानी बुखारा) खुरासान ऋौर सुग्ध में ईरानियों की थी। ८७० ई० में इसके एक सेनापित ने काबुल का गढ़ ले लिया, तब वहाँ के शाहि राजाऋों ने सिन्ध के दाहिने तट पर उदभाराडपुर (ऋोहिन्द) को ऋपनी राजधानी बनाया। ८८० ई० में काब्बी के पक्षव राजवंश के स्थान में चोळ वंश स्थापित हुआ।

महीपाल को हरा कर इन्द्र नित्यवर्ष ६१६ ई० में कन्नौज नगरी तक पहुँच गया । तब से तीसरे कन्नौज साम्राज्य की घटती कला शुरू हुई। घ. प्रादेशिक राज्य ( ६२०--११६४ ई० )

साम्राज्य इसके बाद भी बना रहा, पर दूर के प्रान्त स्वतन्त्र हो

गये। नये उठने वाले राज्यों में चेदि (द॰ बुन्देलखंड, रा॰ घा॰ त्रिपुरी), जभौती (उ॰ बुन्देलखंड), मालवा, गुजरात ख्रौर साँभर मुख्य थे। पाल राजा ख्रों ने ख्रपने ख्रनेक प्रदेश वापिस ले लिये। उदभारड के शाहियों ने पंजाब के बड़े भाग पर ख्रिधकार कर लिया। ६७२ ई॰ में मालवे के राजा ने चढ़ाई कर राष्ट्रकूट राज्य को समाप्त किया। वहाँ फिर चालुक्य राजवंश स्थापित हुआ।

बुखारा की सल्तनत ने हरात श्रीर बलख से बामियाँ तक बढ़ कर काबुल दून को घेरते हुए उसके दिन्यन गजनी ले ली। गजनी की जागीर श्रलपतगीन तुर्क को दी गईं जो बुखारा के श्रमीर का हाजीव श्रर्थात् प्रतिहार था। श्रलप के उत्तराधिकारी सुबुक ने उदमाएड के शाहि जयपाल से लमगान छीता, फिर सुबुक के बेटे महमूद ने १००१ ई० में पेशावर ले कर १०१४ तक कैसे शाहि राज्य को मिटा दिया श्रीर उसके बाद कैसे कन्नौज तक को करद बनाया श्रीर सोमनाथ पर चढ़ाई की सो सुविदित है। सोमनाथ का वह मन्दिर मालवे के राजा मोज ने वनवाया था जो महमूद का पिछला समकालिक था। राजराज श्रीर राजेन्द्र चोळ भी सुबुकतगीन श्रीर महमूद के समकालिक थे। उनकी बड़ी शक्ति थी। पर उसे उन्होंने उत्तर भारत को बचाने में नहीं लगाया। महमूद जब सोमनाथ पर चढ़ाई की बचाने के बजाय राजेन्द्र ने श्रीविजय पर चढ़ाई कर उसका साम्राज्य जिसमें दिन्खनी बरमा, मलाया, सुमात्रा श्रीर पच्छिमी जावा सम्मिलित थे, जीत लिया।

सुबुक श्रौर महमूद जब उदभार ह के राज्य पर भत्पट रहे थे, तभी तोङिकिङ के श्रानामी ( ज्येतनामी ) चम्पा राज्य पर धावे मार रहे थे। १००१ में जैसे शाहि श्रानन्दपाल को श्रपनी राजधानी उदभार ह से भेरा हटानी पड़ी, वैसे ही १००० ई० में चम्पा के राजा सिंहवर्मा को श्रपनी राजधानी इन्द्रपुर से दिक्खन हटानी पड़ी। सीता काँठे के भारतीय राज्य भी लग० १००० ई० तक तुकों श्रीर उईगूरों की बाद में डूब गये। यों भारत के तीन किनारे एक साथ कट रहे थे।

भारत के ठीक मध्य के दो राज्य-मालवा श्रीर चेदि-तुर्कों श्रीर तिमळों की मार से बच गये थे। महमूद श्रौर राजेन्द्र के बाद मालवे का भोज ग्रौर चेदि का कर्ण भारत में प्रमुख हो गये। इन्होंने कुरु ह्योत्र ग्रौर काँगड़े को तुर्क ग्राधिपत्य से उबारा, तुर्कों की बाढ रोकने को दिल्ली में तोमर राज्य खड़ा किया। चालक्य भी फिर सँमल गये. १०६८ तक चोळों ने श्रीविजय पर ब्राधिपत्य छोड़ दिया। १०७६ से ११२५ तक विक्रमांक चालुक्य भारत का प्रमुख राजा रहा । १०८० में चन्द्र गाहड्वाल ने कन्नीज में चौथा साम्राज्य स्थापित किया। उसके समकालिक दो कर्णाट सैनिकों ने बंगाल और तिरहत में सेन और कर्णाट राजवंश स्थापित किये । चन्द्र गाहडवाल के पोते गोविन्दचन्द्र ने कन्नौज साम्राज्य को मेरठ से भागलपुर तक फैला लिया। साँभर-श्रजमेर के राजा बीसलुदेव ने लग० ११५० में दिल्ली ऋौर हाँसी जीत कर शिवालक तक ऋपना राज्य फैलाया । वहाँ उसने यह लेख खदवाया कि 'राजा बीसल ने " म्लेच्छों को उखाड़ कर स्रार्यावर्त्त को फिर स्रार्यावर्त्त वनाया। " (वह) अपनी सन्तान से कहता है कि इतना तो हमने किया, बाकी लेने का उद्योग तम मत छोड़ना।' पर बीसल के भतीजे पृथ्वीराज ने इस शिचा पर ध्यान न दे जम्हौती के राज्य से लड़ कर उसकी ख्रौर श्रपनी शक्ति नष्ट की, श्रीर सो भी तब जब कि शहाबुद्दीन गोरी ने गज़नी से मुलतान के रास्ते उसकी पिन्छमी सीमा से होते हुए गुजरात पर चढ़ाई की ही थी! गोरी जब पंजाब ले कर पृथ्वीराज के राज्य पर चढ़ा तब दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज मारा गया । अगले आठ बरस में कन्नौज साम्राज्य श्रौर बंगाल का सेन राज्य भी मार खा कर गिर पड़े ।

#### ङ. हिन्दू राज्यों का अन्त ( ११६२-१५६७ ई० )

प्रचलित विश्वास है कि शहाबुद्दीन गोरी ने प्रायः समूचे उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य स्थापित कर दिया श्रौर फिर एक शताब्दी बाद श्रला-द्दीन खिलजी ने सारे दिक्खन में । हिन्दू राज्यों के गिरने की वह कहानी बहुत ग्रतिरंजित है ग्रौर उनकी कमज़ोरी को बढ़ा कर दिखाती है। खोज से प्रकट हुए तथ्य इस प्रकार हैं।

पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके भाई हरिराज ने श्रजमेर से हट रख्यम्भोर में राज्य स्थापित किया, जो १३०१ ई० तक बना रहा ! कन्नौज सम्राट् जयचन्द्र के बेटे हरिश्चन्द्र ने कन्नौज का गढ नहीं दिया श्रीर श्रवध में भी युद्ध जारी रक्खा। १७-१८ बरस पीछे श्रीर १२०००० तुर्कों के बलिदान के बाद वह गढ़ ग्रोर ग्रावध ग्राल्तमश के प्रशासन में तुकों के हाथ ग्राये। मगध के पाल राज्य को महम्मद-बिन-बिन्तियार खिलजी ने २०० सवारों से हमला कर के जीत लिया, इस धारणा के बारे में यह जानना चाहिए कि मगध गोविन्दचन्द्र के जमाने से कन्नीज साम्राज्य में था, २०० सवारों ने केवल उद्दरहपुर का विहार लूटा था। तिरहुत का कर्णांट राज्य इसके बाद भी सवा शताब्दी तक स्वतन्त्र रहा, वह पहलेपहल १३२४ ई० में जीता गया, पर ४० वर्ष बाद वहाँ फिर हिन्द्र राज्य खड़ा हो गया जो लग० १५०० ई० तक चला । १२०० ई० में महम्मद-बिन-चिंहतयार ने १८ सवारों के साथ नदिया के महल पर चढ़ाई की, राजा लच्मण्सेन दूसरी तरफ से भाग गया त्रीर बंगाल जीता गया, यह निरी चंड्रखाने की गप है। निदया कभी सेनों की राजधानी न थी, वह तुकों के हाथ पहलेपहल १२५५ ई॰ में ग्राई, ग्रीर राजा लद्मण-सेन ११७० में ही मर चुका था। १२०० में तुकों के लखनोती जीतने पर बंगाल की तुर्क सल्तनत उसके चौगिर्द ४०-४० कोस तक थी, सेन राजा श्रपनी राजधानी ढाके के पास सुवर्णग्राम में ले गये श्रीर दिक्खनी श्रौर पूरवी बंगाल में श्रागे सवा सौ बरस उनका राज्य बना रहा । उड़ीसा के गंग राज्य की सीमा इस अवधि में हाबड़ा और हुगली तक रही त्रौर लखनौती के तुकों पर उसका सदा त्र्यातंक रहा । गन्धार का खोकर राज्य १२०६ ई० में स्वतंत्र हो कर १५२० ई० तक स्वतन्त्र रहा।

चेदि राज्य पर कोई मुस्लिम हमला नहीं हुस्रा तो भी १२०० ई० के लगभग वह स्रापसे स्राप छित्र-भिन्न हो गया स्रोर उसमें जहाँ तहाँ छोटे मोटे सरदार खड़े हो गये। तेरहवीं शताब्दी में मंगोलों के चीन जीत लेने पर श्रमेक चीन-किरात जातियाँ दिक्खन हट श्राईं। भारत के पूरव के वरमा-स्याम-ब्येतनाम वाले प्रायद्वीप में तब से उनकी प्रधानता हुई। पर श्रागन्तुकों ने वहाँ के हिन्दू राज्यों से भारतीय लिपि श्रौर बौद्ध धर्म सीख लिये; उनकी भाषाएँ श्राज तक उसो लिपि में लिखी जातीं तथा संस्कृत श्रौर पालि से शब्द उधार लेती हैं।

चौदहवीं शताब्दी में कश्मीर श्रौर दिक्खन भारत के हिन्दू राज्य घुन खाए ठूँठ की तरह एक एक दो दो ठोकरों से गिर पड़े । पर उसके बाद बीस-पचीस बरस में ही विजयनगर राज्य खड़ा हो गया ।

मंगोल वेड़े ने १२६३ ई० में सुमात्रा जावा पर भी चहाई की थी। वे द्वीप मंगोल साम्राज्य में नहीं मिले, पर वहाँ के पुराने राज्य मिट गये। तब १२६४ में कृतरजस जयवर्धन ने नया राज्य खड़ा किया जिसकी राजधानी जावा में विल्वतिक्त (मजपहित) थी। जयवर्धन की वेटी जयविष्णुवर्धनी के प्रशासन में वह साम्राज्य बन गया। एक शताब्दी बाद १४७८ ई० में वह स्रान्तिम हिन्दू उपनिवेश भीतरी जीर्णता से टुकड़े- टुकड़े हो गया। विजयनगर, मेवाड़ स्रौर उड़ीसा के राज्य १५६५–६७ में समात हुए।

#### § २. जनता के राजनीतिक चैतन्य का हास

मध्य काल के राजनीतिक इतिहास के इस खाके में बढ़ते हास की कहानी है। ५५० से ६२० ई० तक हास थोड़ा है, उसके बाद एकाएक अधिक।

इस हास के एक पहलू पर उक्त इतिहास ही प्रकाश डालता है। स्रामों ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो सिन्धो लोग यह माने हुए थे कि देवल वन्दरगाह के मन्दिर के फंडे में जादू है, जब तक वह फहराता है कोई च्रति न होगी। वहाँ के विहार में ७०० भिच्छि एयाँ थीं। सिनी प्रदेश की जनता में बहुत लोग भिच्छ थे; युद्ध के स्नवसर पर वे तमाशबीन बने रहे। सिन्ध के राजा चच श्रीर दाहर ने श्रपनी जाट प्रजा के साथ श्रन्याय किया था, श्रदा बहुत जाटों ने विदेशी का साथ दिया। मिहिर भोज श्रीर महेन्द्रपाल मुलतान को श्रासानी से ले सकते थे। पर जब जब उनकी सेना वहाँ गई, मुलतान के मुस्लिम शासकों ने सूर्य-मिन्दर को तोड़ने की धमकी दी, श्रीर वह लौट गई! सुबुकतगीन श्रीर जयपाल का श्रुंद जब गज़नी प्रदेश में चलता था तब जिस पहाड़ी सोते का पानी हिन्दू सेना पीती थी, तुकों ने उसमें शराब मिला दी, हिन्दू सेना ने वह 'भ्रष्ट' पानी नहीं पिया श्रीर हार मान ली! महमूद की सोमनाथ चढ़ाई के श्रवसर पर वहाँ के लोग उसी शिवलिंग से रन्ना की प्रर्थाना करते रहे!

इन बातों से एक तरफ धर्म कर्म में ख्रन्ध विश्वास का बढ़ना प्रकट है तो दूसरी तरफ राजनीतिक चैतन्य का चीण होना । सिन्ध के जाटों ने जो मनोवृत्ति दिखलाई वह शासन का ख्रन्याय बहुत बढ़ जाने ख्रौर शासकों ख्रौर शासितों के बीच वर्ग-विद्वेष उत्पन्न हो जाने से ही हो सकती थी। वह दशा भारत के दूसरे प्रान्तों में तब तक न थी। तो भी जनता की शासन के प्रति उपेन्ना कमशः बढ़ रही थी। उस दशा में जनता के पुराने निकायों—ग्राम श्रेणि निगम जनपद संब ख्रादि—का क्या हुद्या? मध्य काल में हम एक भी गणराज्य का पता नहीं पाते। जैसा कि जायसवालजी ने लिखा था—"५५० ई० से हिन्दू इतिहास पिघल कर उजले चिरत मात्र रह जाते हैं—राष्ट्रीय या सामूहिक जीवन की डोर में न पिरोये हुए ख्रकेले ख्रकेले रतन। हमें बड़े धर्मात्मा ख्रौर बड़े पापी मिलते हैं, " पर वे साधारण सतह से इतने ऊँचे हैं कि ख्रसहाय बन कर उनकी प्रशंसा या पवित्र मान कर पूजा की जाती है। जन-समूह स्वतन्त्रता की साँस लेना छोड़ देता है।"\*

प्राचीन काल में स्थानीय शासन जन्ता के निकायों के हाथ में था

<sup>\*</sup> का॰ प्र॰ जायसवाल (१९१३, १९२४)—हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राज्य-संस्था) १, प्र॰ १६५।

तथा राज्य ग्रौर साम्राज्य उसी नींव पर खड़े होते थे। मध्य काल में उन निकायों की दशा में कम-परिवर्तन कैसे हुग्रा इसकी खोज बाकी है। तिमळनाड में ग्रामों की सभाएँ राजराज ग्रौर राजेन्द्र चोळ के युग तक भी सुसंबिटित रहीं। पर जनता का सामूहिक जीवन जब चीण होने लगता ग्रौर वह ग्रन्याय सहने को तैयार हो जाती है, तभी राजा द्वारा नियुक्त स्थानीय शासक जागीरदार उच्छुङ्खल हो उठते हैं। कश्मीर का इस काल का इतिहास पूरा मिलता है ग्रौर उससे हम जानते हैं कि दसवीं शताब्दी से डामर ग्राथींत जागीरदार सिर उठाने लगते हैं क्रीर घीरे घीरे राज्य की सब शक्ति उनके हाथों बँट कर छिन्न-भिन्न हो जाती है। ऐतिहासिक कल्हण उन्हें तस्कर (चोर) ग्रौर दस्यु (डाकू) कह कर याद करता है। राजा संग्रामदेव (१२३६-५२) को डामरों के उपद्रवों के कारण देश छोड़ जानो पड़ता है। दूसरी राजतरंगिणी के लेखक जोनराज ने उस ग्रवसर का वर्णन करते हुए लिखा है। (श्लो० १००)—

तस्मिन् दंडधरें दूरं याते डामरफेरवः। श्रुन्त्राण्यपि विशामाशुरशेषं रक्तपायिनः॥

— उस दराडधर के दूर चले जाने पर खून पीने वाले डामर सियार प्रजाओं की आँतें भी पूरी पूरी खा गये! प्रजा का सब कुछ सहने को तैयार होना इस दुरवस्था की जड़ में था।

नौवीं शताब्दी के अन्त में कश्मोर के राजा शंकरवर्मा ने युद्ध के अवसर पर रूढमारोढि अर्थात् प्रजा के लिए भार ढोने की वेगार चलाई। वह भी उसी दशा की स्चक है। जनता की इस उपेज्ञा की दशा में एक और बात जो इस काल में चली वह थी राज्यों में भाड़त सेना का उपयोग। उसे हम कम से कम नौवीं शताब्दी के आरम्भ से अभिलेखों में पाते हैं। बंगाल तक के राज्यों में तुर्क भाड़त सैनिक आते थे, जिन्हें यहाँ के लेखों में हूण ही कहा है। अर्ज तुर्कों ने बाद में भारतीय

<sup>\*</sup> ज॰ च॰ विद्यालंकार (१९३०)—भारतभूमि · · पृ० २१५; (१९४१, १९५५)—भारतीय इतिहास की मीमांसा, पृ० द्या

राज्यों को स्रासानी से कैसे जीत लिया इसपर इससे प्रकाश पड़ता है। १२वीं शताब्दी से तुर्क विजेता किसान प्रजा के ऊपर जागीरदार बन कर बैठते गये।

# § ३. धर्म-कर्म में पतन-प्रवृत्तियाँ

य्वान च्वाङ ने सातवीं शताब्दी में बौद्ध मत का जो वर्णन िकया है उससे उसमें अन्विश्वास बहुत मिला हुआ प्रतीत होता है। बौद्ध महायान से छठी शताब्दी में या और पहले आन्ध्रदेश के श्रीपर्वत में वज्रयान नामक वाममार्ग निकला, जो सारे भारत और बृहत्तर भारत में फैल गया। उसमें गुद्ध साधनाओं ओर सिद्धियों की प्रधानता थी। मन्त्रों अर्थात् गोप्य वाक्यों को जपने से भी सिद्धियों होती मानी जाती थीं, इसलिए वज्रयान का एक भेद मन्त्रयान भी हुआ। सातवीं से नौवीं शताब्दी तक इन यानों के ८४ सिद्ध हुए, जिनमें से गोरखनाथ का नाम आज तक प्रसिद्ध है। स्वात नदी की उपरली दून जो उड्डीयान कहलाती थी, सिद्धों का बड़ा केन्द्र थी। वहाँ के पद्मसम्भव को जो लग० ७४८ ई० में तिब्बत गया, तिब्बती अब तक गुरु मानते हैं। तिब्बत में बौद्ध मत वज्रयान रूप में ही फैला।

पौराणिक मतों के भी श्रानेक घोर श्रीर श्रश्लील रूप इस काल में प्रकट हुए या जो पहले से विद्यमान थे इस काल में बढ़ गये। शैवों में पाशुपत श्रीर कापालिक, वैष्णवों में गोपी-लीला, शाक्तों में श्रानन्द-भैरवी त्रिपुरसुन्दरी या लिलता को तथा गार्णपत्यों में हरिद्रागर्णपति श्रीर उच्छिष्ट गर्णपति की पूजा श्रादि वैसे पन्थ थे। "सिद्धि" पाना सभी पन्थों में सुख्य ध्येय बन गया।

बीच-बीच में अनेक भक्त सम्प्रदायों ने भक्तिमार्ग से श्रौर विद्वान् विचारकों ने शास्त्रीय विवेचनाश्रों द्वारा लोगों को जगा कर जडता की इन प्रवृत्तियों से बचाने का प्रयत्न किया। तिमळ देश में बहुत से वैष्णव श्रौर शैव भक्त हुए जो क्रमशः श्राळवार श्रौर नायन्मार कहलाते थे। सातवीं शताब्दी के ब्रारम्भ में कुमारिल मह ने वैदिक यज्ञों को फिर से चलाना चाहा। नौवीं शताब्दी के पहले ब्रांश में केरल के शंकर ब्राचार्य ने ब्राह्मैत वेदान्त का प्रतिपादन किया, जिसमें वसुवन्धु के बौद्ध दर्शन की सुख्य बातें ब्रापना ली गई थीं। शंकर के ब्राह्मैतवाद का भारत के समूचे विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। ५५५ ई० के बाद कश्मीर में शैव सम्प्रदाय में सुधार की एक लहर उठी। नौवीं शताब्दी के ब्रान्त में कश्मीर के राजा शंकरवर्मा ने देवमन्दिरों का प्रभाव न मानते हुए उनकी जायदादें जब्त कीं।

महमूद गजनवी द्वारा मूर्तिपूजा पर चोट लगने के बाद सुधार के कुछ श्रौर हलके प्रयत्न हुए । ११वों शताब्दी के मध्य में तिमळ देश के वैष्णाव भक्त रामानुज ने शंकर के श्रद्धैतवाद के विरुद्ध पुकार उठाई क्योंकि श्रद्धैतवाद में भक्ति को कोई स्थान न था। उसी शताब्दी के श्रिन्तिम भाग में कर्णाटक में लिंगायत या वीरशैव नाम का सुधार-पन्थ चला। तभी कश्मीर के राजा हर्ष ने श्रपने यहाँ एक देवोत्पाटननायक—देवमन्दिर उखाड़ने वाले श्रिधिकारी—की नियुक्ति की, जिसका काम था देवमन्दिरों को चुपके चुपके 'भ्रष्ट' कर देना श्रौर लोग उन्हें पूजना छोड़ दें तो जन्त कर लेना।

किन्तु यह सब होते हुए भी धर्म कर्म की जडता बढ़ती ही गई ।
महाराष्ट्र के जिस श्रान्तिम हिन्दू राजा रामदेव की दुर्में य राजधानी देवगिरि पर २ है सौ मील दूर से एकाएक चढ़ श्रा कर श्रालाउद्दीन ने उसे
हराया था, उसके मन्त्री हैमाद्रि का लिखा चतुर्वर्गिचन्तामिण नामक
प्रन्थ है, जिसमें नैष्ठिक हिन्दुश्रों के बरस भर में करने के लिए २०००
व्रतों पूजाश्रों का विधान है! उस युग के काशी श्रोर मिथिला के
शूलपाणि उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, नोलकएठ श्रादि के प्रन्थों में भी
हिन्दू धर्म कर्म का वही जिटल रूप है। कहाँ कौटल्य का श्रार्थशास्त्र,
कहाँ हेमाद्रि का चिन्तामिण ! दिन में ६ पूजाएँ करने वाले लोग राज्यों
को कैसे चला सकते थे ? वैसे धर्म कर्म को मेहनती मजदूर वर्ग कैसे निभा

सकता था ?

इस्लाम की चोट के कारण हिन्दू धर्म कर्म में श्रोर जो परिवर्त्तन , हुश्रा उसपर श्रगले श्रध्याय में विचार किया जायगा ।

### §४. मध्य काल का ज्ञान और वाङ्मय—भारतीय मस्तिष्क की प्रगति रुकना

छुठी शताब्दी में ज्योतिषी वराहमिहिर हुन्ना जिसने न्नप्रनी पंचिम्ह्यान्तिका में पुराने सिद्धान्तों का संनेप दिया है। सातवीं शताब्दी में न्नस्यात, न्नाठवीं में लक्ष, नीवीं में न्नार्यभट २य न्नीर भट्टोत्पल तथा दसवीं में श्रीधर हुन्ना। लक्ष न्नीर निन्नार्यभट की स्थापनान्नों का विशेष कर पृथ्वी के सूर्य के चौगिर्द घूमने के सिद्धान्त का विरोध किया! उसके बाद उन्हीं के मत का प्रचार रहा। वास्तव में न्नार्यभट के विचार न्नार्य युग से इतने न्नार्य थे कि लोगों का उन्हें मान लेना किटन था। किन्तु १२वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने उनका फिर प्रतिपादन किया। भास्कर की पत्नी लीलावती भी बड़ी गिएतिज्ञा थी। गिएत न्नोर ज्योतिप में इस काल में भारत का ज्ञान दूसरे देशों से ऊँचे स्तर पर रहा। तो भी न्नार्यभट के विचारों से न्नार्य के विचारों की व्याख्या तक परिभित रहा।

वैद्यक में मच्य काल में ज्ञान की जो थोड़ी प्रगति हुई उसका उल्लेख हो चुका है ( पृ० २०४ )।

न्यायदर्शन के वास्यायन-भाष्य के उत्तर में बौद्ध दिङ्नाग ने प्रमाण्-समुच्य लिखा । उद्योतकर ने न्यायवार्तिक लिख कर उसका उत्तर दिया । तब धर्मकीत्ति ने प्रमाण्वार्त्तिक द्वारा उसका तथा कुमारिल के श्लोक-वार्त्तिक का उत्तर दिया । धर्मकीर्ति का ग्रंथ नालन्दा में ६७५ से ६८५ ई० तक पढ़ने वाले चीनी विद्वान् इ-चिङ से पहले लिखा जा चुका था । प्रमाण्वार्त्तिक के उत्तर में वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्यटीका लिखी । श्राठवीं शताब्दी के मध्य में बौद्ध दार्शनिक शान्तरिच्चत तथा नौथीं के श्रारम्म में शंकराचार्य हुन्ना । शैवों जैनों त्रादि ने भी इन दार्शनिक विवादों में काफी भाग लिया। किन्तु इस काल की सब दार्शनिक विवेचना पुराने विचारों के भाष्य वार्तिक वृत्ति न्नौर टीकान्नों के रूप में थी। शंकर का समकालिक कश्मीरी दार्शनिक जयन्त भट्ट न्नपनी गौतमसूत्रवृत्ति की प्रस्तावना में कहता है (श्लो॰ ८)—

कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुत्प्रेचितुं चमाः। वचोविन्यासवैचित्र्यमात्रमत्र विचार्यताम्॥

— "हममें नई वस्तु की उत्येद्या (कल्पना) करने की च्रमता कहाँ है ? यही जानिए कि कुछ नये ढंग से बातें यहाँ कही जा रही हैं।" दार्शनिक उत्येद्या की नींव वैज्ञानिक प्रेद्या (देखभाल) होती है। जाँचे परखे हुए तथ्यों के ख्राधार पर की हुई उत्येद्या में बल होता है। मध्य काल में हमारे देश में विज्ञान की प्रगति स्क गई। उस दशा में जो दार्शनिक चिन्तन चलता गया उसमें कमशा बाल की खाल उधेड़ने की प्रवृत्ति बहुती गई।

वही बात स्मृति वाझ्यय के सम्बन्ध में है। जनता की संस्थाएँ ग्रपने ग्रपने "चरित्र" स्वयं बनाने में टील करने लगीं, तब राजा लोग पुरानी परम्पराश्रों या ग्रपनी इच्छा के ग्रनुसार शासन करने लगें, ग्रीर कानून के पंडित पुरानी स्मृतियों की व्याख्या करने लगें। विक्रमांक चालुक्य के ग्राश्रित विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताच् रा टीका प्रसिद्ध है। वैसी ग्रनेक कृतियाँ इस काल में रची गईं। मिथिला में १६वीं शताब्दी तक कानूनी प्रश्नों पर "निबन्ध" (स्मृतियों के सार) लिखें जाते रहे।

किवयों में ब्राटवीं राताब्दी का भवभूति कालिदास से टक्कर लेता है। वह ब्रोर कन्नोज-सम्राट् महेन्द्रपाल का गुरु राजशेखर प्रकृतिप्रेज्ञण् में कालिदास से पीछे नहीं हैं। राजशेखर का मानसिक दिगन्त भी विस्तृत है। उत्तरी वायुत्रों का वर्णन करते हुए वह कहता है—लम्पाकी स्त्रियों के केशों को बिखेरते हुए, रह्मकों को नचाते हुए उदीच्य वायु बहते हैं। रह्मक प्रदेश खोतन के उत्तर था। दसवीं शताब्दी तक भारतीयों का मानिसक द्वितिज साधारण रूप से संकीर्ण न हुन्ना था। उसके बाद स्पष्ट ग्रावनित है। बारहवीं शताब्दी के श्रीहर्ष किय के नैषधीयचरित में ग्रालंकारों से लदी पंडिताऊ कविता का नमुना है।

इस काल में प्राकृतों से अपभ्रंश बने और उनसे हमारी 'देशी भाषाएँ' निकलीं। प्राकृतों का प्रामाणिक व्याकरण १२वों शताब्दी में जैन हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन में दिया। अपभ्रंशों में भी काव्य लिखे गये। दसवीं शताब्दी के जैन पुष्पदंत का महापुराण अपभ्रंश की ऊँची कृति है। ८४ सिद्धों के दोहे भी अपभ्रंश या देशी भाषा में हैं। भारत की देशी भाषाओं की तरह जावा की स्थानीय आग्नेय 'कवि' भाषा भी आठवीं शताब्दी से लिखी जाने लगी। वारहवीं शताब्दी उसके साहित्य का स्वर्णयुग थी, जब उसमें अर्जुन-विवाह स्मरदहन आदि काव्य तथा नागरकृतागम नामक इतिहास लिखा गया।

कश्मीरी किव कल्ह्या का ११४६ ई० पर समाप्त हुन्ना इतिहास राजतरंगिया हमारे वाङ्मय में त्रानुपम कृति है। उसकी भाषा त्रार शैली सीधी त्रार सजीव है, उसकी स्वष्टवादिता लाजवाव है। १५वीं शताब्दी में जोनराज त्रार श्रीवर ने दूसरी त्रार तीसरी तथा १६वीं शताब्दी में पाष्यभट्ट त्रार शुक ने चौथी राजतरंगिया लिख कर कश्मीर के त्राकवर द्वारा जीते जाने तक इस इतिहास को जारी रक्खा। संस्कृत में इस काल में त्रार इतिहास भी लिखे गये।

विचार की प्रगति रक जाने पर भी पहले मध्य काल में विद्या का स्रभ्यास खूब चलता रहा और विदेशी विद्यार्थी भी यहाँ स्राकृष्ट होते रहे.! नालन्दा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त १म ने की थी। इच्छिक के साथ वहाँ ३५०० से ५००० तक छात्र पढ़ते थे। इच्छिक ने वहीं संस्कृत-चीनी-कोश लिखा जो एशिया के वाड्यय का रत्न है। ७४७ ई० में दार्शनिक शान्तरिक्त ने तिब्बत जा कर नालन्दा के नमूने पर सम्ये विहार की स्थापना की। जापान का नारा विहार भी उसी नमूने पर बना।

खलीफा हारुँलरशीद के प्रशासन में बगदाद का दरबार भारतीय

ज्ञान से आप्लावित हो उठा । बरमक नामक वजीर खानदान की वहाँ वड़ी शक्ति थी। वे लोग बलख के थे, उनके पुरखा बलख के नव-विहार के अधिकारी रहे थे। उन्होंने भारत से विद्वानों को बुलाया, अप्रव विद्यार्थियों को भारत भेजा, संस्कृत के दर्शन वैद्यक ज्यौतिष इतिहास काव्य आदि के पचासों अन्थों के अरबी अनुवाद कराये।

राजा धर्मपाल ने भागलपुर के पास विक्रमशिला विहार स्थापित किया। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ( ८१०-५१ ई० ) ने नगरहार के विद्वान् वीरदेव को "नालन्दा के परिपालन के लिए" नियत किया। वीरदेव ने स्वयं नगरहार में ही वेद ख्रौर पेशावर में बौद्ध ग्रंथ पढ़े थे। यों सिन्ध के मुस्लिम शासन में जाने के बाद भी ख्रफगानिस्तान में वेदों ख्रौर दर्शनों का अभ्यास जारी था। श्रीविजय के राजा वालपुत्रदेववर्मा के कहने से देवपाल ने नालन्दा में सुवर्णद्वीपी ( सुमात्रा जावा के ) छात्रों के लिए एक विहार बनवाया।

विक्रमशिला विहार से ११वीं शताब्दी में दी नंकर श्रीज्ञान नामक वजयानी विहान तिब्बत गया। पहले वह श्रीविजय के श्राचार्य धर्मकीर्ति के पास स्वयं विद्याभ्यास के लिए गया था। वज्रयान यों इस युग में उड्डीयान श्रीर तिब्बत से श्रीविजय तक फैला हुश्रा था। मुहम्मद-विन्चिख्तयार के मगध जीत लेने पर विक्रमशिला का कश्मीरी श्राचार्य श्रीमद्र नेपाल भाग गया श्रीर वहाँ से तिब्बत के साक्य विहार में बुलाया गया। श्रीमद्र का शिष्य कुंगर्यें छुन चंगेज़खाँ के जमाने में मंगोलिया में चौद्ध मार्ग का प्रचार करने गया। चंगेज़ के पोते सम्राट्ट मानकूखान (१२४१-५६) ने एक समा बुला कर यह जानना चाहा कि संसार का कौन सा मत सब से श्रच्छा है। कुंगर्यें छुन के भतीजे फरपा का भाषण सुन मानकू ने कहा—हाथ की हथेली से जैसे पाँचों श्रॅगुलियाँ निकली हैं, वैसे ही बौद्ध मत से सब मत निकले हैं। फरपा मंगोल सम्राटों का गुरु नियत हुश्रा। उसने बौद्ध ग्रन्थों के मंगोली श्रनुवाद कराये श्रीर मंगोल भाषा के लिए ब्राह्मी वर्णमाला की लिप तैयार की। उस लिप के

लेख मंगोल सम्राटों के सोने के बर्चनों पर या कुछ शिलायों पर विद्यमान हैं। वह ग्रिधिक दिन चली नहीं ग्रीर उसके न चलने का कारण भी उन लेखों से प्रकट है। उसका प्रत्येक ग्रच्चर तान्त्रिक 'यन्त्र' सा लगता है। ब्राह्मी शैली से उच्चारण-विश्लेषण जितना सरल ग्रीर पूर्ण था, उन उच्चारणों के संकेत उतने ही जिटल थे। फर्म्या ने उनमें मन्त्रों की शक्ति फूँकी थी! ऐसी वस्तु जनता में कैसे चलती? यों रहस्यवाद का पाला इस युग में भारतीय कुष्टि के हर पहलू पर पड़ कर उसे मार रहा था।

#### §५. मध्य काल का सामाजिक जीवन—जातपाँत का उदय

विचारों की प्रगित रक जाने से सामाजिक जीवन में भी संकीर्णता आने लगी। धर्म-कर्म में आडम्बर बहुत बढ़ जाने से अमिक वर्ग का, जिसे उतने पूजा-पाठ के लिए फुरसत न थी, कुलीन वर्ग से अन्तर बढ़ता गया। सामाजिक ऊँचनीच वाले वर्ग धीरे धीरे पथरा कर जातें बनने लगे। नदी का प्रवाह रक जाने से जैसे छोटे छोटे जोहड़ बन जाते हैं वैसे ये जातें बनीं। पहले मध्य काल के अन्त में आ कर अर्थात् लग० १२०० ई० से इस प्रक्रिया का आरम्भ हुआ। हमने देखा है कि दसवीं शताब्दी तक भारतीयों का मानसिक चितिज विस्तृत और दूर दूर देशों में आना जाना था। जात-पाँत के साथ वैसा न हो सकता था। पर उसके बाद जात-पाँत का उदय हुआ।

महमूद गज़नवी के ज़माने में खानपान के नियमों के पीछे हिन्दू अपनी भूम और स्वतन्त्रता को भी न्यौछावर करने को कैसे तैयार हो जाते थे सो हमने देखा है । महमूद के साथ खीवा का विद्वान् श्रल्वरूनी था जिसने हमारी भाषा और शास्त्रों का गहरा श्रध्ययन किया था । वह लिखता है—''मैंने सुना है कि (युद्ध में कैद हुए) हिन्दू दास्त्री भाग कर श्रपने देश और धर्म में वापिस जाते हैं तो हिन्दू उन्हें 'प्रायश्चित्त रूप में उपवास वा श्रादेश देते हैं, फिर गौश्रों के गोवर मूत्र और दूध में "दवा रखते हैं " फिर उन्हें वही मल खिलाते हैं। मैंने ब्राह्मणों से

पूछा कि क्या यह सत्य है। परन्तु वे इससे इनकार करते और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित्त सम्भव नहीं, उसे जीवन की उस स्थिति में लौट ख्राने की कभी इजाजत नहीं दी जाती जिसमें वह बन्दी रूप में ले जाये जाने के पहले रहा हो।" कैसी हृदयहीनता थी! ख्रल्वरूनी और लिखता है—"उन्हें इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध कर के फिर ले लें। " मूर्खता ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। हिन्दुओं का विश्वास है कि उनके समान कोई जाति " कोई सम्राट् कोई धर्म " कोई विद्या नहीं। " उनके पूर्वज ऐसे संकीर्ण विचार वाले नहीं थे जैसी यह वर्त्तमान पीट़ी है।" इसे सिद्ध करने को वह वराहमिहिर का उद्धरण देता है। उसके दिल में हिन्दुओं के लिए श्रद्धा थी, पर जब वह देखता कि उनकी ग्रामी जडता उनके पतन का कारण हो रही है, तब उसे ठेस लगती।

लिलादित्य अपने अन्तिम जीवन में उत्तर तरफ चटाई कर असे तक उसमें फँसा रहा और वहीं चल बसा था। उस अविध में वह अपने अमात्यों के पास देश के सुशासन के लिए सन्देश भेजता रहा। कल्ह्रण ने वह कहानी कहते हुए लिलतादित्य के मुँह से वे उपदेश दिलाये हैं जिन्हें वह स्वयं देना चाहता है। देश का सुशासन नष्ट करने वाले जो कारण हो सकते हैं उन्हें गिनाते हुए वह कहता है (४.३५१-५२)—

श्चन्योन्योद्वाहसम्बन्धैः कायस्थाः संहता यदि। ... तदा निःसंशयं ज्ञेयः प्रजाभाग्यविपर्ययः॥

— परस्पर विवाहों द्वारा कायस्थ ( छोटे राजकर्मचारी ) यदि संहत हो जायेंगे तो निःसंशय प्रजा का दुर्भाग्य होगा । इसका यह अर्थ हुआ कि ११४६ ई० तक कायस्थों की जात न बनी थी, पर उसके बनने के लच्चण थे जिन्हें देख मेधावी लोगों को अप्रनिष्ट की आशंका होती थी । इसके २६ बरस बाद शहाबुद्दीन गोरी गुजरात पर चढ़ाई कर के हारता है तो उसकी सेना के कैदियों की दाढी-मूँछ मुँडा कर गुजराती विजेता उनके

पद के अनुसार उन्हें अपने ऊँचे नीचे वर्गों में मिला लेते हैं। अध्यह बात उससे उलटी है जो अल्वरूनी ने लिखी थी। इससे यह प्रकट है कि दसवीं से बारहवीं शताब्दी तक जातें बनने की प्रवृत्ति थी, तो भी जातें स्थिर न हुई थीं। जोहड़ बनते थे, पर फिर बाद आजा जाने से उनका पानी बह जाता था। १३ थीं शताब्दी में चीन किरात वंश के अहोम लोग हमारी उत्तरपूर्वीं सीमा के भीतर आये; उन्हीं से वह प्रान्त असम कहलाया। उस काल में वे गोभच्क थे; आज नैष्टिक वैष्णव हैं। यों तब तक भी जातें बन्द न हुई थीं। कायस्थ कल्हण के युग में एक पेशा था। उस पेशे की कोई 'श्रेणि'न थी। पर जिन शिल्पी पेशों की आरम्भ से श्रेणियाँ थीं, उनकी वे श्रेणियाँ ही पहले या पिछले मध्य काल में जातें बनती गई ऐसा मानना चाहिए।

प्रचलित धारणा है कि राजपूत जात छुठी शताब्दी से थी जब से कि हम चालुक्य गुजर स्नादि नाम सुनने लगते हैं, स्नौर कि १२ भी शताब्दी तक उसके १६ कुल बन चुके थे जैसा कि पृथ्वीराजरासो में लिखा है। पर रासो १६ वीं शताब्दी की रचना है। यदि १२ वीं शताब्दी में राजपूतों के १६ कुल गिने गये होते तो गाहड्याल सेन पाल चोळ गंग स्नादि के नाम उनमें होते। प्रकट है कि रासो तब लिखा गया जब इन राजवंशों की याद भी मिट चुकी थी। उसका लेखक चन्द स्नपने को पृथ्वीराज का समकालिक कहता है, पर वह पृथ्वीराज की माँ का नाम भी न जानता था स्नौर न यह कि पृथ्वीराज के ताऊ ने दिल्ली जीती थी। उसने उसे उस स्ननंगपाल का दोहता बनाया जो उससे सवा शताब्दी पहले हो चुका था, उस समर्रिंह का साला बनाया जो उसके सौ बरस पिछे हुस्ना, उसके १४ विवाह कराये जिनमें से पहला उस नाहड़देव की बेटी से कराया जो उससे साढ़े तीन सौ बरस पहले हुस्ना था,

 <sup>\*</sup> तारीखे-सोरठ (वर्जेंस कृत श्रंम ेज़ी श्रनुवाद) पृ० ११२-१३, फजलुल्लाह
 फरीदी (१८९६)—वम्बई गज़े टियर १, १, २ पृ० २२९ पर उद्धृत ।

समरिंद्द के बेटे को स्टा कर बिदर की उस सल्तनत में मेना जो १४३० ई० में स्थापित हुई थी, श्रौर पृथ्वीराज से मेवात के मुगल पर चढ़ाई कराई जो मुगल कि १६वीं शताब्दी में भारत श्राये थे! उसकी ३६ कुलों श्रौर उनमें से प्रतिहार चालुक्य परमार श्रोर चोहान के श्रिमिकुएड से पैदा होने की बात भी वैसा ही निराधार किस्सा है। १५वीं शताब्दी तक के लेखों में प्रतिहार श्रपने को रघुवंशी, चौहान सूर्यवंशी तथा चालुक्य सोमवंशी कहते थे, केवल परमार श्रपनी उत्पत्ति श्रिमिकुएड से बताते थे।

कन्नीज के सम्राट् गुर्जर-प्रतिहार थे। चन्द के किस्से के साथ एक स्रंग्रेज विवेचक ने यह बात जोड़ी कि गुर्जर नाम छठी शताब्दी से चलता है, गूजर लोग पंजाब कश्मीर स्रीर स्वात में भी हैं, स्रतः वे हूणों के के साथ बाहर से स्राये। पर कश्मीर स्रीर स्वात में जो गूजर हैं वे स्राज भी स्थानीय शब्दों से मिश्रित राजस्थानी बोलते हैं। इससे उनका राजस्थान से बाहर गया होना सिद्ध है। पिन्छमी पंजाब की भाषा में गाय-भेंस पालने वाले गुज्जर स्रीर बकरी पालने वाले स्राजड़ या स्राजड़ी कहलाते हैं। स्राजड़ जैसे 'स्रजा' से बना, वैसे गुज्जर 'गो' से। उसका स्रर्थ गोपाल है, स्रोर कुछ नहां।

राजपूत इतिहास के सब से बड़े विद्वान् पं॰ गौ॰ ही॰ स्रोक्ता ने, "जिनसे बढ़ कर कि" (जर्मन विद्वान् कीलहोर्न के शब्दों में) "कोई स्रपने देश के इतिहास को नहीं जानता" था, दिखाया है कि गुर्जर प्रतिहारों की तरह ब्राह्मण प्रतिहार भी थे, कि गुर्जर प्रतिहार का स्र्र्य गुर्जर देश के प्रतिहार था। प्रतिहार का ऋर्य है द्वारपाल। प्रतिहार वंश का स्थापक पहले किसी राजा का प्रतिहार रहा होगा; उसका उपनाम वंश का नाम हो गया। इसी प्रकार राष्ट्रक्ट (राठोड़) जिसका ऋर्य था प्रदेशशासक। केवल इन उपनामों के प्रयोग से कुछ सिद्ध नहीं होता। असल प्रश्न यह है कि इन उपनामों वाले वंश जात कब से बने। राजपूत शब्द जात के ऋर्य में १६वीं शताब्दी तक हमारे इतिहास या वाड्यय में कहीं

नहीं मिलता । श्रत्मक्रनी या कल्हण उसे कहीं नहीं वर्तते । पर चौथी राजतरंगिणी में, जो श्रक्मर के प्रशासन में लिखी गई, उसका उस श्रर्थ में प्रयोग है। "यह शब्द जाति-सूचक हो कर मुगलों के समय श्रथवा उसके पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में श्राने लगा।" \*

यों हम देखते हैं कि १२वीं से १६वीं शताब्दी तक भारतीय समाज के पुराने वर्ग धीरे धीरे पथरा कर ऐसी जातें बन गये जिनमें बाहर से किसी का युसना श्रवैध सम्बन्धों के बिना नहीं हो पाता था। इसके बाद भी श्रानेक ऐसे वर्गों या जातों में जिनके कुछ लोग मुस्लिम बन गये कुछ हिन्दू रहे, हिन्दू मुस्लिम विवाह होते रहे। विवाह के बाद बहू श्रपने पित का धर्म श्रपना लेती। बादशाह शाहजहाँ ने सन् १६३४ में फरमान निकाला कि मुस्लिम लड़की हिन्दू के घर न जाय, श्रौर जाय तो उस हिन्दू को मुसलमान बनना पड़े। यो "सनातन" जात-पाँत का यह पहलू शाहजहाँ का देन है।

#### § ६. मध्य काल की कला-कृतियाँ

भारतीय कला का उत्कर्ष तीसरे कन्नीज साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ (ग्रर्थात् ६१६ ई० तक) बना रहा। तभी पहले मध्य काल का पूर्वाश पूरा हुग्रा। ग्रम्नेक मर्मज्ञों के मत से भारतीय मूर्ति-कला का श्रेष्ठ काल यही है। ग्रोज ग्रौर सरलता में इस काल की कृतियाँ गुप्त कृतियों से कुछ उन्नीस हैं, पर विशालता में ग्रद्भत हैं।

गुत युग तक के गुहा-मिन्दिर पहाड़ों में काटी हुई गुफाएँ ही थे। इस काल में टीले के टीलों को काट कर मिन्दिर का रूप दिया गया। हर्षवर्धन के समकालिक पल्लव राजा महेन्द्रवर्मा ख्रौर नर्गसिंहवर्मा थे। कांची के पूरव समुद्रतट पर मामल्लपुरम् में उनके बनवाये वैसे सात

<sup>\*</sup> गौ० ही० श्रोमा (१९२५)—राजपूताने का इतिहास १,१ ए० ३६-३७। † यदुनाथ सरकार (१९१२)—हिस्टरी श्रोफ श्रोरंगज़ेव (श्रोरंगज़ेव का इतिहास), १ ए० ६२-६३, २४९।

मन्दिर हैं जो रथ कहलाते हैं (इ० प्र० २००, २०४)। इनकी गिनती विश्व की अद्भुत वस्तुओं में है। शैली इनकी भी छाजनदार वास्तु की ही है। गुप्त काल के गुहाचैत्यों और इन रथों के बीच की विकास-प्रक्रिया चेजलां (जि० गुंट्रूर) के क्पोतेश्वर मन्दिर से प्रकट होती है। वह भी एक समूचे टीले का रूपान्तर है और उसकी छत टीक फूष के छप्पर सी है। इन रथों की मूर्त्ति-कला भी वैसी ही अद्भुत है। पौराणिक कथानकों के मूर्त्त हश्य पत्थर में काट दिये गये हैं। उन दृश्यों के प्रत्येक पात्र की मुद्रा ठवन और भाव उसके अनुरूप हैं। मामल्लपुरम् की सब से अद्भुत कृति भगीरथ की तपत्या का दृश्य है जो ६८ ४४ चहान पर काटा गया है। महेन्द्रवर्मा और नरिंवहवर्मा की समकालिक मूर्त्तियाँ भी वहाँ हैं (इ प्र २०३)।

पुद्दुकोट्ट के पास सिद्धनवासल ('सिद्धों का वास') में इन्हीं राजा ऋों की कटवाई हुई गुफा ऋों में सुन्दर मित्तिचित्र हैं, जिनमें महेन्द्रवर्मा ऋौर उसकी रानी का चित्र भी है (इप २०२)। इस शताब्दी की चित्रकला के ऋौर नमूने ऋजिंटा में, मालवे की बाघ नामक गुफा में, बीजापुर जिले में बदामी के पास ऐहोळे में तथा सीगिरिय (सिंहल) में है। तारीम काँठे में दन्दानऊ लिक से पाये गये चित्र भी इस शताब्दी की भारतीय शैली के हैं: जापान के होरिउजी ऋौर नारा मठों के भी (इप १७८)।

वास्तु श्रौर मूर्त्तिकला की इस शैली की श्रगली श्रनोखी रचना वेरूल ('एलोरा') के गुहामन्दिर हैं। वेरूल श्रिजंडा से ५० मील दिक्खन-गिन्छम है। वहाँ भी एक पूरी पहाड़ी काट-तराश कर मन्दिरों श्रौर मूर्त हश्यों में बदल दी गई है। चूने-मखाले या कील-कॉटे का कहीं नाम नहीं। चौतीस मन्दिर हैं जिनमें दोमंजिले तिमंजिले भी हैं। उनमें सब से श्रद्भुत कैलाश मन्दिर हैं (इप २२८) जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (७६०-७५ ई०) ने बनवाया था। यह १४२ ×६२ लम्बा चौड़ा तथा सौ फुट ऊँचा है। इससे मिले हुए श्रोसारों में तीन प्रतिमामंडप हैं जिनमें ४२ पौराणिक हश्य खुदे हैं। उनमें सब से कमाल

की शिव की रावणानुप्रह मूर्ति है जिसमें रावण कैलाश को उठा रहा है ख्रीर शिव अपने चरण से दबा कर उसका अम निरर्थक कर रहे हैं। वम्बई के पास घारपुरी ('एलिफेंटा') की गुफा ख्रीर उसमें को त्रिमूर्ति ख्रादि भी प्यों शताब्दी की इसी शैली की रचना है। उसी शताब्दी की इस शैली की एक ख्रीर कमाल की कृति जावा में शैलेन्द्र राजाख्रों के बनवाये बोरोबुदुर के मन्दिर हैं (इप २५६) जिन्हें पत्थर में तराशे महाकाव्य कहा जाता है। नौवीं शताब्दी में पूर्वी जावा के राजा दत्त के बनवाये प्राम्बनन के शिव-मन्दिर भी वैसे ही ख्रद्भुत हैं। उनमें रामायण की सारी कहानी सुन्दर मूर्तियों में ख्रांकित है। वेरूल के मन्दिरों में भित्तिचित्र भी हैं, पर उनमें कला का हास दिखाई देता है।

पहले मध्य काल के उत्तरांश में ग्राथीत दसवीं शताब्दी से कला का चौमुखा हास है। इस काल में "हमारे कलाकारों की कल्पना प्रौढावस्था को पार कर बुदापे में प्रविष्ट हो चुकी थी। "मूर्त्तियों मन्दिरों के निर्माता कलाकार न रह कर शिल्पी मात्र रह गए थे। " उनका हृदय नहीं, मस्तिष्क काम कर रहा था—वे कोई नई उपज न कर सकते थे। " गुप्त काल की कुछ विशेषतात्रों का रूढियों के रूप में पालन करते हुए ग्रलंकृत शैली "ही उनकी मुख्य नवीनता " थी। फलतः यह ूर्जि एवं वास्तु कला के सोन्दर्य का नहीं, चमत्कार का युग था।" पर कारीगरी का चमत्कार इन पिछली कृतियों में कमाल पर पहुँच जाता है। डेरा-इस्माइललाँ ज़िले में काफिरकोट (इप्र २६८), कांगड़े में मसरूर ग्रौर बैजनाथ, तांजोर में बृहदीश्वर (इप्र २४६) बुन्देलखंड में खजुगहो (इ प्र २७१), उड़ीसा में भुवनेश्वर (इ प्र २६५) पुरो श्रौर कोणार्क (इप २६५), मालवे में उदयपुर (इप २६६) त्रादि के मन्दिर, गुजरात का वडनगर का तोरण (इप्र २६७), ग्रजमेर का "ग्रड़ाई दिन का भोंपड़ा" (इप २७६) ग्रादि इस शैली के नमूने हैं। अलंकृति की परा काष्टा में आबू के पास देलवाड़े की 'विमलवसही' (इप २६६) कमाल की कृति है। वह जैन मन्दिर समूचा संगमरमर

का है श्रीर गुजरात के उत्तरी छोर पर तभी बनाया जा रहा था जब दिक्खनी छोर पर महमूद सोमनाथ को दहा रहा था! उसमें एक श्रिगुल जगह भी नक्काशी से खाली नहीं है। "संगमरमर ऐसी बारीकी से तराशा गया है मानो किसी कुशज सुनार ने रेती से रेत रेत कर श्राभूषण बनाए हों।" कम्बुज की राजधानी यशोधरपुर (श्रुकोर थोम) में १२वीं शताब्दी में बना बैष्णव मन्दिर 'श्रुंकोर-बाट' (नगर-मन्दिर) भी श्रद्सुत है। उसमें भी प्राम्बनन की तरह रामायण के मूर्च दृश्य हैं।

उड़ीसा खजुराहो ब्रादि के इस युग के मन्दिरों की एक विशिष्टता उनमें की ब्रश्लील मूर्तियाँ है। मन्दिरों को युगल मूर्तियों से सजाने की प्रथा भारतीय कला में ब्रारम्भ से थी। उसकी यह परिण्ति वाममार्ग के प्रभाव से हुई, जो धर्म-कर्म के साथ ही कलाभिरुचि ब्रौर सामाजिक ब्राचार के भी पतन की सूचक थी। पर ब्राच्छी मूर्तियाँ भी बनती रहीं, जिनमें दिज्ञ्ण भारत की नटराज की मूर्ति (इ प्र ३६३) ब्रौर जावा की १३वीं शताब्दी की प्रज्ञापारमिता मूर्ति (इ प्र ३६४) विशेष उल्लेखनीय हैं।

चित्रकला में हास दसवीं शताब्दी से बहुत स्पष्ट प्रकट हुआ । पूर्वी भारत की पाल शैली में जिसका प्रभाव तिब्बत बरमा चीन ग्रौर मंगोलिया की कला पर भी हुआ, तथा कश्मीर की शैली में वह हास कम है। पर गुजरात राजस्थान में उदय हुई श्रौर वहाँ से भारत के मुख्य भाग ग्रौर बृहत्तर भारत तक फैली एक शैली में जिसके हजारों चित्र हस्तलिखित पुस्तकों में मिलते हैं, हास की चरम सीमा है। उन चित्रों में श्रकित प्राणियों के श्रग-प्रत्यंग में श्रकड़-जकड़ है, उनकी शैली श्रतिरंजित रूदि-ग्रस्त श्रौर निर्जीव है। इसे राय कृष्णदास ने श्रपभ्रंश शैली नाम दिया है जो पूर्णतः सार्थक है।

#### अध्याय ११

# इस्लाम और पिन्छम युरोप के आघात, उनकी प्रतिक्रिया § १, मुस्लिम अरबों का आघात

इस्लाम के नये जोश में अरबों ने ईरानी राज्य को एक थपेड़े में गिरा दिया और रोमी साम्राज्य से बहुत सी भूमि दो चार फटकों में छीन ली थी। भारत के दरवाजे पर वे सवा दो सौ बरस टक्करें मारते रहे, पर केवल एक प्रान्त ले सके। इस बीच भारत का ज्ञान ले कर उससे उन्होंने समूचे पिच्छुमी जगत् में नई लौ जगा दी। ७५१ ई० के बाद मध्य एशिया में वे जो तुकों को वापिस ले आये और उन्हें मुस्लिम बना दिया यह उनकी बड़ी जीत थी। तुकीं भाषा में उससे पहले संस्कृत बौद्ध प्रन्थों के बहुतेरे अनुवाद हो चुके थे। उन प्रन्थों के तुकीं से अरबी अनुवाद हुए जिनके प्रभाव से इस्लाम में उदार सूफी सम्प्रदाय चला।

## § २. तुर्कों का पहला आघात

बुखारा की ईरानी सल्तनत ने दसवीं शताब्दी में बामियाँ ग्रौर गज़नी जीत कर एक तुर्क वंश को वहाँ स्थापित किया। ६८५-१०४० ई० के बीच इस वंश ने भारत के दो श्रौर प्रान्त—श्रफगानिस्तान श्रौर 'पंजाब — जीते श्रौर सारे उत्तर भारत पर धाक जमा ली। पर इन दो

<sup>\*</sup> श्राष्ट्रनिक तुकों के जन्मदाता कमाल श्रवातुर्क द्वारा इस्तान्बूल श्रीर श्रन्य स्थानों की मस्जिदों के भण्डार खुलवाने से ऐसे श्रनेक श्रन्थ मिले। उनसे यह सिद्ध हुश्रा कि स्की सम्प्रदाय का उदय मध्य एशिया में इस बौद्ध वाङ्मय के सम्पर्क से श्राठवीं-नौवीं शताब्दी में हो गया था। यह पुरानी धारणा कि उसका उदय भारत में वेदान्त के सम्पर्क से हुश्रा यों गलत सिद्ध हुई।

प्रान्तों को लेने के लिए इन्हें गहरा संवर्ष करना पड़ा श्रीर इन प्रान्तों के त्रागे इनकी बाद भी रुक गई, प्रत्युत कुरुत्तेत्र त्रौर कांगड़ा प्रदेशों से इन्हें भीछे हटना पड़ा । महमूद गज़नवी के दिल में भी इस्लाम का जोश था, पर उसका पंजाब जीतना शुद्ध राजनीतिक कार्य था, ख्रीर उसके सिक्कों (इ प्र २४६) पर कलमे का संस्कृत स्रनुवाद जो स्रव्यक्तमेकं मुहम्मद अवतार किया गया है, उससे प्रकट है कि भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पी मार्ग द्वारा इन मुस्लिमों पर पड़ चुका था । ऋल्बरूनी ऋौर फिरदौसी जैसे विद्वानों को प्रश्रय देना भी उदार दृष्टि का सचक था। महमूद के मन्दिर दहाने को विकट कट्टरपन का कृत्य समभा जाता है। उस बारे में यह जानना चाहिए कि वे मन्दिर पतन की दिशा में जाते धर्म-कर्म ग्रीर त्राचार के तथा ग्रवनतिमुख कलां के ग्राश्रय थे, वे उचित से बहुत ऋधिक बन रहे थे. उनमें देश की फालत लदमी संचित हो रही थी, पर उस लच्मी की रचा के प्रश्न से उसके ऋन्धविश्वासी स्वामी वेखबर थे। उस दशा में किसी न किसी राजपरिवर्तन में ऋथवा राज्यशक्ति के चीण होने पर उनका लुटना ग्रथवा घास दीमकों श्रौर चमगादड़ों द्वारा उजाड़ा जाना ऋवश्यम्भावी था।

### § ३. तुर्कों का दूसरा स्राघात

सुबुकतगीन के दो शताब्दी पीछे तुकों ने दूसरी बार उत्तर भारत को टोकर लगाई तो यहाँ के अनेक राज्य एक एक धक्के से गिर पड़े ! सौ बरस बाद दिक्लन भारत के राज्य और भी आसानी से दहे । प्रकट है कि १०००-१३०० ई० के बीच भारत की राज्यशिक्त तेजी से चीण हुई थी । इन बोदे राज्यों को दा कर जमीन साफ करना युग की माँग थो । उस माँग को पूरा करने की — चीण समृद्ध और जडतायस्त हिन्दू राज्यों को लूटने गिराने की — जो प्रवृत्ति तुकों में थी, उसे वे कभी इस्लाम की प्रेरणा भले ही मान लें, पर वह प्रवृत्ति स्वामाविक और राजनीतिक थी । शहाबुद्दीन गोरी अजमेर राज्य को जीतने के बाद वहाँ

चौहानों का सा नन्दी मूर्ति से अकित सिक्का श्रीर कन्नीज राज्य को जीत कर वहाँ गाइडवालों का सा लच्मी अकित सिक्का (इप २८३, २८४) चलाता रहा। प्रकट है कि वह इस्लाम फैलाने नहीं, राज्य जीतने श्राया था।

दिल्ली में बसने के २५ बरस पीछे तुकों का मध्य एशिया श्रीर श्रफगानिस्तान से संबंध कट गया । वहाँ चंगेज़खाँ ने मंगोल साम्राज्य स्थापित किया । १३वीं शताब्दी उत्तरार्ध की मिलक खुसरो की किवता से प्रकट है कि तुकों ने तब तक भारत श्रीर भारतीय शिचा-दीचा को पूरी तरह श्रपना लिया था। यदि पुराने भारतीयों (हिन्दुश्रों) का सामाजिक श्राचार उन्हें श्रपने में मिला सकता तो वे पुराने शकों की तरह उनमें मिल गये होते।

## § ४. भारतीय इस्लाम श्रीर १४वीं-१५वीं शताब्दी का पुनरुत्थान

चौदहवीं शताब्दी ब्रारम्भ में जब राजस्थान, दिक्खन भारत ब्रौर कश्मीर के राज्य गिरे, भारत हास की चरम सीमा पर पहुँचा प्रतीत हुन्रा । दिक्खन के राज्यों को ढाने वाला मिलक काफूर 'ब्रान्त्यज' हिन्दू से बना हुन्ना मुसलमान था । इसिलए यह भी प्रकट था कि हिन्दुन्नों की उस दुर्दशा का कारण उनकी ब्रापनी मनःस्थिति ब्रौर सामाजिक ब्राचार था।

किन्तु इसके शीघ बाद पुनस्त्थान हुआ। १३२६-२७ ई० में मेवाड़ और विजयनगर उठ खड़े हुए । विजयनगर के स्थापकों के मन्त्री सायण और विद्यारण्य थे जिन्होंने वेद के भाष्य और दर्शन के सकलन द्वारा अपने कृष्टिदाय को सँभाला । कश्मीर पर १२७३ और १३२० ई० के बीच दो मंगोल चढ़ाइयाँ हुई थीं जिनमें कश्मीरियों ने अपने को "बिलाव के सामने चूहे की तरह" माना था। किन्तु १३३४-३५ ई० में तीसरी मंगोल चढ़ाई होने पर कश्मीर के सरदार शाहमेर ने आक्रमक को लौटा दिया। उसके बाद उसने कश्मीर का राज्य ले लिया

श्रीर बीस-एक बरस बाद उसका पोता उलटा मंगोल राज्य पर चढ़ाई कर हिन्दकोह तक जा निकला । यह स्पष्ट पुनस्त्थान था । शाहमेर मुसलमान था, पर वह स्थानीय मुस्लिम था, उसके पूर्वज कोई पार्थ श्रीर बश्चवाहन थे । कहना चाहिए कि उसकी श्रीर उसके वंशजों की श्राँखें इस्लाम के प्रभाव से खुली थीं । लग० १३६५ ई० में तिरहुत का नया राज्य उठ खड़ा हुश्रा । उसी शताब्दी में रामानन्द श्रीर विसोवा खेचर हुए, जो सन्त सुधारमार्ग के प्रथम प्रवर्त्तक थे । भारतीय मुस्लिमों पर तभी ईरान के स्फी किव हाफिज का बड़ा प्रभाव पड़ा था श्रर्थात् वे कट्टरपन को छोड़ उदार हिंट श्रपना चुके थे । यह सब नई लहर का श्रारम्भ था ।

मध्य एशिया में डेट्ट शताब्दी बाद मंगोल आधिपत्य समाप्त कर तैमूर ने फिर तुर्क प्रभुता स्थापित की । उसी तैमूर की अफगानिस्तान और दिल्ली पर चट्टाई से उत्तर भारत की निःशक्तता फिर प्रकट हुई (१३६८) । तैमूर के हटते ही जोनपुर मालवा और गुजरात में प्रादेशिक सल्तनतें उठ खड़ी हुईं । बंगाल और महाराष्ट्र में वैसी सल्तनतें पहले से थीं, पर बंगाल का राज्य राजा गरोश ने हथिया लिया और उसके प्रशासन (१४०६-१५) में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला । गन्धार (रावलपिंडी प्रदेश) के जसरथ खोकर ने तैमूर की कैद से छूट फिर अपना राज्य सँभाला और आगे आधी शताब्दी तक कश्मीर से ठेठ हिन्दुस्तान तक की राजनीति को प्रभावित किया।

जौनपुर की सल्तनत में भारतीय संगीत-दाय की रहा के लिए १४२८ ई० में दूर दूर के गायकों का सम्मेलन जुटा कर संगीत-शिरोमिंग् नामक संस्कृत ग्रन्थ तैयार कराया गया । प्रादेशिक मुस्लिम राज्यों ने भारतीय वास्तु-कला में भी फिर जान फूँकी । पुराने कारीगरों को नई कलानाएँ दे कर जो इमारतें उन्होंने खड़ी कराई उनमें प्रत्येक प्रदेश की पुरानी शैली पुनर्जीवित हुई दिखाई दी । गुजरात की मस्जिदों में तो कमल श्रादि के श्रिभेपाय भी ज्यों के त्यों हैं ।

जसर्थ खोकर को मध्य पंजाब तक ऋपना राज्य पुनःस्थापित करने

में कश्मीर के मुलतान सिकन्दर ने सहायता दी थी। इस सिकन्दर के प्रशासन में मीर सैंद मुहम्मद नामक फकीर ने कश्मीर की जनता में हस्लाम फैलाया। सिकन्दर का ब्राह्मण मन्त्री स्हम्मद्र भी मूर्तिपूजा-विरोधी था। सो उसके प्रशासन में मन्दिर ढाये गये श्रीर प्रजा को दबाव से मुसलमान बनाने के प्रयत्न किये गये। पर सिकन्दर के दूसरे वेटे जैनुलाबिदीन (१४२०-७०) ने जिसे जसरथ की सहायता से राज्य मिला, दूसरा रास्ता पकड़ा। उसने निर्वासित हिन्दुश्रों को वापिस श्राने दिया, जो दिल से मुसलमान न हुए थे उन्हें फिर हिन्दू हो जाने दिया, हूटे मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया (इ प्र ३३५), जिल्लाया कर नाम-मात्र को रहने दिया। हिन्दू प्रजा के त्योहारों श्रीर तीर्थयात्राश्रों में भी वह भाग लेता। उसने स्वयं संस्कृत पढ़ी, संस्कृत श्रीर कश्मीरी में रचना तथा संगीत को प्रोत्साहित किया, सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, रास्ते श्रीर पुल बनवाये, खानों की उपज से राज्य की श्राय बढ़ा कर बहुत से कर उठा दिये, कैदियों को छोड़ उन्हें खानों सड़कों श्रादि के काम पर लगाया। उसके रामराज्य की याद कश्मीर में श्राज भी बनी है।

जैनुलाबिदीन का समकालिक ग्रौर भित्र मेवाड़ का महाराणा कुम्भा था (१४३३–६८)। उसके ग्रपना राज्य बढ़ा कर सारे राजस्थान को श्राधीन करने में स्वष्ट ग्राग्रसर प्रवृत्ति थी। उसने संगीत वास्तुशास्त्र ग्रादि पर ग्रानेक प्रन्थ लिखवाये। चित्तौड़गढ़ को नया रूप दे कर ग्रपने विजयों का स्मारक जो कीत्तिंस्तम्म तथा कुम्भस्वामी का मन्दिर उसने बनवाया, वे उसके गौरव के ग्रानुकूल कृतियाँ हैं। उस कीर्तिंस्तम्म में ब्रह्मा विष्णु शिव की मूर्तियों के साथ ग्रह्माह का नाम भी जो खोदा गया है वह कुम्भा की उदार समन्वय हिण्ड का प्रमाण है। पर उसके भीतर की मूर्तियाँ भदी हैं मूर्तिंकला का पुनस्त्थान उनमें नहीं हो पाया। तो भी चित्रकला की एक नई जानदार शैली ग्रपभ्रंश शैली की रूढियों को तोड़ कर इस काल में चल निकली। उसे राजपूत कलम नाम दिया गया है जो उचित ही है, क्योंकि

पदच्युत हिन्दू राजकुलों के वंशाज इसी काल से ऋपने को राजपूत कहने लगे थे। ऋपभ्रंश शैली में शबीहें न बनतीं थीं, राजपूत शैली में बनने लगीं।

कुम्भा का समकालिक उड़ीसा का राजा किपलेन्द्र था (१४३५-७०)। १३२४ ई० से उड़ीसा का गंग वंश वरावर कमजोरी दिखा रहा था। किपलेन्द्र ने उसे हटा कर ऋपना सूर्यवंश स्थापित किया ऋौर भागलपुर से तिरुचिराप्पक्षी ऋर्थात् गंगा से कावेरी पार तक ऋपना राज्य फैलाया।

६८५ ई० के बाद तुकों ने, फिर १२१६ में मंगोलों ने अफगानिस्तान को जीता था। पठान लोग उस अवधि में निश्चेष्ट रहे। पन्द्रहवीं शताब्दी में वे फिर उठे। १४४० ई० में जब सिबी के एक पठान ने मलतान जीता, तथा १४५१ में जब बहलोल लोदी ने जसाथ खोकर की सहायता से दिल्ली ली, तत्र पठानों के पुनरुत्थान की सूचना मिली ! उसके बाद उनकी बस्तियाँ उत्तर भारत में दरभंगे ग्रौर दक्खिन में कडप कर्ग्युल तक फैल गईं। बाबर के नेतृत्व में तुकों की जो तीसरी धारा भारत में त्राई, पठान त्रन्त तक उससे लड़ते रहे। पठान पुनरूत्थान का चरम उत्कर्ष शेरशाह के प्रशासन में प्रकट हुआ। उसके रामराज्य की कहानी सुविदित है। उत्तर भारत की प्रजा ने मिहिरभोज के ज़माने के बाद वैसा सुशासन न देखा था। शेरशाह का सब से महत्त्व का कार्य जागीरदारों को उखाड़ कर पुरानी भारतीय राज्यसंस्था को फिर खड़ा करने का प्रयत्न था। उसने गाँवों की पंचायतों को फिर जगाया, श्रौर उन्हें परिगणक या परगना नामक मालगुजारी वस्ली की पुरानी इकाइयों में संबटित किया । हिन्दु श्रों की जात-पाँत की तरह मुस्लिम पठानों के फिरके थे । शेरशाह पठानों को बराबर उन फिरकों को भूल

<sup>‡</sup> परिगणक शब्द इस अर्थ में सालवे के परमारों के लेखों में है। पर हिन्दी शब्दसागर में लिखा है कि परगना फारसी शब्द है!

जाने को कहता था । सत्रहवीं शताब्दी में शिवाजी ने नये पुनरुत्थान का द्यारम्म करते हुए शेरशाह की नीति का द्यात्मरण किया । पर शिवाजी के मराठों ने उन्नीसभीं सदी में जब द्यांग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली, तब भी पठानों ने द्यपने को स्वतन्त्र रक्खा, इससे प्रकट है कि पन्द्रहवीं शताब्दी का पठान पुनरुत्थान द्यार यह था।

१४८७ ई० में बंगाल में इलियास वंशी राज्य समात हो कर ग्रांसकता उमड़ पड़ी, जिसे छुः बरस बाद ग्रांलाउद्दीन हुसेनशाह ने समात किया। उसके सैनिकों ने राजधानी को लूटा तो उसने कई हजार सैनिकों को वहीं फाँसी चढ़वा दिया। फिर वह जैनुलाबिदीन की नीति पर चला। गोपीनाथ वसु उसका वजीर था, जिसे उसने पुरन्दरखाँ का पद दिया। सन्त चैतन्य के तीन शिष्य भी उसके ग्रांधीन ऊँचे पदों पर थे। हुसेनशाह, उसके पुत्र ग्रांस सरदारों ने बँगला में भागवत ग्रांर महाभारत के ग्रान्वाद कराये।

चौदहवीं शताब्दी के ब्रारम्भ में दिक्खन भारत श्रौर कर्मीर में भारत के पंतन की जो परा काष्ठा दिखाई दी थी, १४वीं-१५वीं शताब्दियों के प्रादेशिक राज्य उससे हुई प्रतिक्रिया की उपज थे। उन सभी के सामने प्रायः यह ब्रादर्श रहा कि उनकी प्रजा किर वैसी अक्षहाय दशा में न ब्राने पाय, प्रजा की सुरत्ता श्रौर कल्याण करने श्रौर न्याय्य शासन को बनाये रखने वाली हढाराजशिक्त बनी रहे। प्रायः उन सब ने श्रपने श्रपने प्रदेश की कृष्टि को प्रोत्साहित किया। किन्तु उनमें से किसी की भी उत्येत्ता स्वयं इतनी ऊँची नहीं उठी कि सारे भारत या उसके बड़े भाग को एक साम्राज्य में लाया जाय।

## § ५. तीसरी तुर्क धारा और १६वीं शताब्दी के भारतीय आदर्श

साम्राज्य के आदर्श को १६वीं सदी में जगाया बाबर के नेतृत्व में आने वाली तीसरी तुर्क धारा ने । मंगोलों की नई शाखा उज्बकों की

इन्हीं गोपीनाथ के वंशज सुभाषचन्द्र वसु हुए।

बाद मध्य एशिया में आ जाने से बाबर को वहाँ से हटना पड़ा था। यह तोप बन्दूकों वाली नई युद्ध शैली को ले कर आया था। रागा संगा जहाँ उसके सहयोग से उत्तर भारत का एक अश लेने की सोचता था, वहाँ बाबर को सारा लेने में संकोच न था। शेरशाह को साम्राज्य का आदर्श प्रकटतः उसी से मिला। अन्त में जब अकबर ने सारे उत्तर भारत को अपगानिस्तान सहित एक साम्राज्य में मिला लिया तब भी उसे सन्तोष न हुआ। अपने वंशजों को वह इस आदर्श का दाय दे गया कि दिन्खन भारत को तथा अपने पूर्वजों की भूमि 'त्रान' (सुम्ध) को भी जिसे उज्बकों ने छीन लिया था, साम्राज्य में मिलाया जाय। यह महत्वाकांचा जहाँ इन 'मुगलों' की देन थी, वहाँ अकबर की धर्म-विषयक उदार हिन्द, सुशासन का आदर्श और साहित्य संगीत कला प्रेम उसे कहाँ से मिले थे? प्रकटतः स्फियों सन्तों के प्रभाव और भारत के उपस्थित वातावरण से।

कहा जाता है कि अकबर भारत में विदेशी था, पर उसने यहाँ की शिचा-दीचा को पूरी तरह अपना लिया। ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि मध्य एशिया और भारत मिल कर तब एक ही राज्यचेत्र और कृष्टिचेत्र था, अकबर ने अपने नीति आदशों को आज के भारत में आने से पहले ही अपना लिया हो यह सम्भव है और कि उसे विदेशी कहना कुछ ठीक नहीं है। चित्रकला की मुगल कलम जो अकबर के प्रशासन में चली, राय कृष्णदास ने गहरी मौलिक खोज द्वारा दिखाया है कि उसमें प्रमुख तच्च कश्मीरी कलम का है, पर ईरानी कलम और राजपूत कलम के भी पुट हैं, और कि वह ईरानी कलम जो ईरान में ११वीं शाताब्दी से पुनर्जीवित हुई थी, स्वयं सीता काँठे की भारतीय कलम से प्रभावित थी। अयो यदि मुगल कलम भारतीय प्रभाव को हरात और काबुल में पा सकती थी तो क्या अकबर अपने राजनीतिक आदशों को

कृष्णदासं (१९३९)—भारत की चित्रकला।

भी वहीं से न ला सकता था? जो भी हो, वे ख्रादर्श अकबर की देन न थे, जैनुलाबिदीन, हुसेनशाह ग्रौर शेरशाह के जमाने से वे भारत में मुस्थापित थे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ग्रकबर ने १५६३ ई० में ग्रपनी प्रजा को धार्मिक स्वतन्त्रता दी तो उसके ५ बरस पीछे फ्रांस के राजा हेन्री ४थे ने उसी ख्राशय का नान्ते का ख्रादेश निकाला, ग्रौर ग्रौरंगज़ेब ने १६७६ में जिजया फिर लगा कर अकबर की नीति को रह किया तो उसके ६ बरस पीछे लुइ १४वें ने नान्ते के ख्रादेश को रह किया ते

मुगल साम्राज्य काल की वास्तुकला भी भारतीय वास्तु की परम्परा में है श्रीर उसमें हिन्दू श्रीर मुस्लिम शैली का भेद करना निरर्थक है। श्रकबर की इमारतों, मथुरा में मानसिंह के बनवाये गोविन्ददेव के मन्दिर श्रीर दितया श्रीर श्रोरछा के महलों की एक ही शैली है।

देसी भाषात्रों के साहित्य में, जो इस काल में बढ़ने लगता है, काव्य के त्रातिरिक्त त्रौर कुछ नहीं, त्रौर काव्य भी या तो पिछले संस्कृत काव्यों की तरह कृत्रिम, त्राथवा सन्त कवियों की भक्तिप्रधान कृतियाँ।

## § ६. शिवाजी और सत्रहवीं शताब्दी का पुनरुत्थान

१४वीं-१५वीं शताब्दियों के पुनरुत्थान ने भारत की जनता में जो आकांद्वाएँ और श्रादर्श जगा दिये थे, श्रकवर ने उन्हें पूरा करते हुए भारतच्यापी साम्राज्य खड़ा करने की शक्ति भी दिखाई, इसी नींव पर मुगल साम्राज्य खड़ा हुग्रा था। प्रचिलत धारणा है कि श्रीरंगज़ेव ने उन श्राकांद्वाश्रों श्रीर श्रादशों को जब कुचलना चाहा तब शिवाजी श्रीर श्रन्य विद्रोही उठ खड़े हुए। किन्तु शिवाजी ने श्रीरंगज़ेव के राजगद्दी पाने के १२ बरस पहले श्रपना कार्य श्रारम्भ किया था। कहना चाहिए कि १४वीं शताब्दी श्रारम्भ की दशा से भारत की प्रजा तीन शताब्दियों में जितना उठी थी, शिवाजी को उतने से सन्तोष न हुन्ना, इसलिए उसने पुनरुत्थान की नई चेष्टा श्रारम्भ की। उसे श्रपने श्रादर्श

को चिरतार्थ करने के लिए जिस राज्य को खड़ा करना था उसके लिए भूमि बीजापुर गोलकुएडा श्रीर मुगल तीन राज्यों से लड़ कर लेनी थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में —कहना चाहिए शून्य में —सृष्टि करने के लिए जैसी श्रयल कान्तिकारी प्रकृति की श्रावश्यकता थी, शिवाजी की प्रकृति वैसी थी। श्रीर उसका ऊँचा संघर्ष उसके देशवासियों की भावनाश्रों को ऊपर उठाये विना न रह सकता था; श्राज भी उठाता है।

भारत के पुराने राज्य-ख्रादर्श को फिर से जगाने के प्रयत्न में शिवाजी ने शेरशाह की तरह जागीरदार नामक शासन के ठेकेदारों को उखाड़ा। शेरशाह के उत्तराधिकारियों ने उस ब्रादर्श पर डटे रहने का यत्न किया था, जिससे उनके उच्छुंखल सरदारों ने उपद्रव किये ब्रौर साम्राज्य टूट गया। ब्राक्तवर ने इस ब्रांश में शेरशाह का ब्रानुसरण नहीं किया। शिवाजी ने यह बुनियादी सुधार फिर दृदता से किया। किन्तु सुगल साम्राज्य के साथ जीवन-मरण का संवर्ष ब्राने पर उसके उत्तराधिकारी इसपर टिक न सके। सुगलों के मुकाबले को ब्रापने प्रजाजनों को उमाड़ने के लिए उन्होंने के फिर जागीरों का प्रलोमन दिया। यों शिवाजी के किये पर भी पानी फिरा, ब्रौर भारत में १७वीं शताब्दी के युरोप की तरह दृद केन्द्रप्रथित राज्यसंस्था खड़ी न हुई, जिससे यहाँ के ढीलेन्डाले राज्य ब्रांग्रेजों की सुप्रथित शक्ति का सामना न कर सके। १४वीं से १८वीं शताब्दी तक के भारतीय पुनस्त्थान में शेरशाह ब्रौर शिवाजी ये दो ही पुद्रव सत्र से ब्राधिक गहरे पैठे, पर इनके प्रयत्न भी ब्रान्ततः सकल न हुए।

महाराष्ट्र से नये पुनस्त्थान की लहर बुन्देलखंड, व्रजभूमि ('जाटों में') ब्रौर पंजाव पहुँची । उसी ने हिमाचल में नेपालियों को उठाया जिससे उन्होंने सिकिम से कांगड़े तक राज्य फैलाया । अयह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस इस्लाम ने १४वीं से १६वीं शताब्दों तक बहुतेरे

<sup>\*</sup> ज॰ च॰ विद्यालंकार (१९४१, १९५५)—भारतीय इतिहास की मीमांसा पृ॰ १२४-२८, ४५८ प्र॰।

भारतीयों का कर्तृ त्व जगाया था, वह स्रव प्राया बुक्ता कारत्स हो चुका था। यदि फ्रांसीसी स्रोर स्रंगेज बीच में न स्रा पड़ते तो समूचा भारत शिवाजी वाली लहर से उठे राज्यों के स्रन्तर्गत हो जाने को था। दूसरी बात स्रोर भी पते की यह है कि १४वीं-१५वीं शताब्दियों वाला पुनस्त्थान स्रोर फिर यह १७वीं शताब्दी वाला पुनस्त्थान भी सारे भारत में एक समान नहीं हुस्रा। "गंगा काँठे सिन्ध गुजरात स्रान्ध्र स्रोर तिमळ मैदानों में स्रर्थात भारत के सब से उपजाऊ प्रान्तों में वह (१७वीं शताब्दी वाला) पुनस्त्थान प्रकट नहीं हुस्रा स्रोर इन्हीं प्रान्तों में स्रंगेजों को पहलेपहल पैर जमाने का स्रवसर मिला।" क्यों ऐसा हुस्रा यह हमारे इतिहास की गहरी समस्या है, जिसे विद्वानों ने स्रव तक देखा भी नहीं है।

महाराष्ट्र के इस पुनरुत्थान में वहाँ प्राचीन शास्त्रों का श्राध्ययन बढ़ा, किन्तु कोई मौलिक चिन्तन जगा सो नहीं कहा जा सकता । केवल इस युग के सवाई जयसिंह (१७४३ ई०) की बनवाई वेधशालास्त्रों से यह सूचित है कि भारतीयों की नये ज्ञान को अपनाने की शक्ति मर न गई थी। जयसिंह ने युरोप में हुई ज्यौतिष की नई खोजों को भी जान समक्त कर वे वेधशालाएँ बनवाई थीं। मुगल कलम में कश्मीरी कलम का एक और पुट मिलने से इस युग में चित्रकला की पहाड़ी कलम पैदा हुई, जिसमें अजिंटा युग के बाद भारतीय चित्रकला की सब से ऊँची उड़ान दिखाई दी। "ऐसा कोई रस या भाव नहीं है जिसका पूर्ण सफल स्थान " (इस शैली के चित्रकार) न कर सके हों।" उनकी प्रत्येक रेखा में प्राण स्पन्दन और प्रवाह रहता है।"

## §৩. पच्छिमी युरोप का पहला आघात (१५००-१७४० ई०)

१४६८ ई॰ में पुर्त्तगाली नाविक अपरीका का चक्कर लगा भारत पहुँच गये। भारत युरोप के बीच व्यापार तब तक "मूरों" की मार्फत होता था। पुर्त्तगाली अरबों और अन्य मुस्लिमों को मूर कहते थे। यदि

য় য়৹ च० विद्यालंकार (१९३८)—इतिहासप्रवेश १म संस्क० ए० ४८१।

कोई भारतीय नाविक उस समुद्री यातायात में लगे थे तो वे मुस्लिम थे; हिन्दुश्रों का समुद्रयात्रा करना मध्य काल में घीरे घीरे छुट चुका था। पुर्त्तगालियों ने "मूरों" के हाथ से भारतीय समुद्र का व्यापार छीनना चाहा। गुजरात के मुलतान महमूद वेगड़ा (१४५६-१५११) ने मिस्र के मुलतान की सहायता से पुर्त्तगाली बेड़े को एक लड़ाई में हरा दिया। पर १५०६ ई० की दूसरी लड़ाई में, जो मुराष्ट्र के दीव वन्दर के सामने हुई, पुर्त्तगालियों ने मिस्री श्रीर गुजराती बेड़े को जला डाला। उसके बाद उन्होंने हुँढ हुँढ कर "मूरों" के जहाज हुवा डाले श्रीर भारतीय समुद्र पर एकाधिकार कर लिया। उनका एक बार युद्ध में जीत जाना कोई बड़ी बात न थी, पर हमारा उसके बाद श्रपने समुद्र पर फिर प्रभुता पाने का यतन ही न करना श्रास्थनत श्रमाधारण बात थी।

नाविक शिल्प के अतिरिक्त तोप बनाने और चलाने के शिल्प में भी पुर्त्तगाली कुशल थे। १५३०-३५ में उन्होंने गुजरात और बंगाल के सुलतानों को उनके हुमायूँ और शेरखाँ के विरुद्ध संत्रपों में तोपों और तोपचियों की सहायता दे कर बदले में तट की भूमि पाई। इसके बाद समूचे मुगल युग में युरोपी तोपची भारतीय सेनाओं में ऊँचे पद पाते रहे।

गुजरात जीतने के बाद अकबर को इस समस्या से वास्ता पड़ा। "भीमा शासकों की वेपरवाही से तट के (जो) अनेक शहर और बन्दरगाह फिरंगियों के हाथ चले गये थे" उन्हें वापिस लेना उसे अमीष्ट था। पर उसके सब प्रयत्न विफल हुए, और उसका कारण था समुद्र-विषयक ज्ञान और शक्ति का न होना। फलतः अकबर के प्रशासन में ही यह दशा हो गई कि पुर्त्तगाली परवाने के विना हाजी जहाज मकका भी न जा पाते थे। जहाँगीर और शाहजहाँ के प्रशासनों में चटगाँव में बसे फिरंगी और उनके दोगले वंशज, जो गोवा के नियन्त्रण में न थे, साल ब साल निद्यों की राह बंगाल पर धावे मारते, उनके 'हरमद' (armada) को देख बंगाल के स्वेदार का नव्वारा (वेड़ा) भाग

जाता, वे श्रसहाय जनता को पकड़ उनके एक एक हाथ में छेद कर एक रस्ती में पिरो श्रपनी नावों में भर ले जाते श्रौर उन्हें दास बना कर काम लेते या बेच देते। १६६६ में शाइस्ताखाँ द्वारा चटगाँव जीतने तक यह सिलसिला जारी रहा।

१६०० ई० के बाद ग्रंग्रेज ग्रोलन्देज (हौलैएड वाले) ग्रीर फ्रांसीसी भी भारत के तट पर ब्रा बसे। उन्होंने भारतीय समुद्र पर पुर्त्तगालियों का एकाधिकार न माना । फलतः हमारे समुद्र में स्राजकता मच गई श्रौर चाँचियागीरी (जल डकैती ) बढ़ती गई । यहाँ तक कि श्रौरंगज़ेव के प्रशासन में एक बार ब्रिगमैन नामक श्रंग्रेज डाक् ने बादशाह के सब से बड़े जंगी जहाज गंजे-सवाई का, जो मक्के से कई हाजी जहाजों को लिवाये ला रहा था, मुम्बई स्त्रौर दमन के बीच रास्ता छेंका, उसकी तोपों को बेदम कर तीन दिन तक उन जहाजों को और मक्के से लौटती सैयद स्त्रियों की इज्ज़त को जी खोल लूटा, स्त्रीर तत्र उन्हें सूरत जाने दिया (१६६५)। त्र्यौरंगज़ेव ने इसपर फिरंगियों का व्यापार बन्द कर उनके शस्त्र ग्रौर भंडे ज़ब्त किये, तोपों के चबूतरे दहा दिये, गिजों में घंटे बजना रुकवा किया ग्रौर सब ग्रांग्रेज़ों को कैद कर लिया। कैदी अंग्रेज व्यापारियों पर उसने दवाव डाला कि उनकी कम्पनी बादशाह से खर्चा ले कर अपने जंगी जहाजों द्वारा अपने देश के चांचियों पर अंकुश रक्ले ! ऋंग्रेज कम्पनी के मुखिया ने वैसा इकरारनामा लिख दिया तो सब इ.ंग्रोज़ छोड़े गये। पर दूसरे ही वर्ष किड स्त्रीर शिवर्ष नामक दो <sup>4</sup>महान् बदमाश<sup>3</sup> हिन्द महासागर में त्राये। पहले चाँचिये किसी जहाज में नौकर या यात्री बन उसे छीन कर उससे डकैती करने लगते थे, ब्रिगमैन ने भी वैसा ही किया था, पर किड जिस जहाज का कप्तान था उसे श्रंग्रेज़ लौडों की एक कम्पनी ने इसी धन्ये के लिए तैयार कर भेजा था। उसका त्राधार मदगस्कर में था, उसके बेड़े पर १२० तोपें थीं। इन चाँचियों की करतूतों के कारण फिरंगी व्यापारी फिर कैद हुए श्रीर उनकी कम्यनियों से फिर वैसे ही ठहराव कराये गये। पर चाँचियागीरी

फिर भी न रुकी । भारतीय उसुद्र की रज्ञा की जिम्मेदारी भारत उसुाट् की थी न कि विदेशी व्यापारियों की । श्रीरंगज़ेव ने श्रपने को वह जिम्मेदारी निभाने में श्रशक्त मान विदेशी व्यापारियों को जंगी बेड़े रखने को प्रोत्साहित किया । उन व्यापारियों के वंशजों ने उसके वंशजों को न केवल उसुद्र प्रत्युत स्थल की रज्ञा की चिन्ता से भी मुक्त कर दिया ! श्रीरंगज़ेव के जमाने में ईस्ट इंडिया कम्पनी को गंगा में भाड़े की नावें चलाने की इजाज़त भी मिल गई । पंडितराज जगन्नाथ जब बनारस में गंगालहरी गा रहा था, तभी वे विदेशी नावें गंगा की छाती को रौंद रही थीं ! श्राज तक वही दशा जारी है ।

श्राखिर क्यों सगल सम्राट श्रपने को इतना श्रशक्त मानते रहे? युरोपियों की समुद्री शक्ति का तत्त्व क्या था ? क्या वे भारतीयों से बेहतर जहाज बनाते थे ? इस बारे में यह पते की बात है कि सूरत बन्दरगाह में उन्नीसनीं सदी के शुरू तक जो जहाज बनते थे वे युरोपी जहाजों से अधिक मज़बूत होते थे। युरोप वाले उन जहाजों को खरीद ले जाते थे। किन्तु उनसे दुनिया के समुद्रों के रास्ते नापना ग्रौर उनपर ग्रिधिकार करना युरोपियों को ही सुभता था, हमें नहीं ! ग्राकबर ग्रीर ग्रान्य भारतीय पुर्तगालियों से युरोप का हालचाल अनेक बार सुनते थे। पर आश्चर्य है कि उनके मन में उन देशों को देखने की उत्सकता कभी न जगती थी! क्या उनकी भिभक्त इस कारण थी कि जहाजों की रचा के लिए अपने कारीगर अञ्जी तोपें बन्दकें न बना सकते थे ? तथ्य यह है कि तोपों बन्द्रकों की स्रोर भी हमारे कारीगरों का ध्यान खींचा जाता तो वे यरोपियों से बेहतर बना सकते थे। १८वीं सदी में उध्या नाला की लड़ाई में मीर कासिम की सेना ने जो बन्द्कें बरतीं, वे ईस्ट इंडिया कम्पनी की बन्द्कों से कहीं अच्छी पाई गई थीं। फेरूशहर की लड़ाई ﴿ १८४५ ) के बाद जो सिक्ल तोपें ऋंग्रेज़ों के हाथ ऋाईं. उनकी मार श्रीर मुँह की चौड़ाई श्रंग्रेज़ी तोपों से श्रिधिक थी, पछाड़ कम । पर जान पड़ता है हमारे कारीगर इस युग में दूसरों के चंगुल में फेंसे थे, श्रौर जिस वर्ग के हाथ आर्थिक राजनीतिक शक्ति थी वह इतना आत्म रत और वेपरवाह था कि राष्ट्र की शक्ति का उपयोग करने की सोचता ही न था। एकमात्र शेरशाह अपवाद प्रतीत होता है। उसने जैसे किसानों की शक्ति को संघटित किया, वैसे ही तोपों का प्रश्न आते ही अपने कारीगरों को तोपें ढालने में भी लगाया। उसके शीघ्र वीरगति पाने से हम नहीं कह सकते कि समुद्र-रच्चा का प्रश्न आने पर वह उसे कैसे सलभाता। केवल जहाजों और तोपों के उचित उपयोग द्वारा समुद्री युद्ध करने के शिल्प ('टेक्नीक') में फिरगी हिन्दुस्तानियों से आगे निकलगये थे। भारत के नेता ध्यान देते तो ५-१० बरस में भारत के तस्गा उस शिल्प का भेद पा सकते और भारत का जंगी वेडा युरोप के वेड़ों से प्रजलतर बन सकता था। पर नेताओं की आँखें ही तो बन्द थीं!

मुगल नेता श्रों की चर्चा छोड़ अब हम मराठे नेता श्रों की बात करें। शिवाजी ने तमिळतांड की चढ़ाई में देखा कि गढ़ों को ढाने के लिए फिरंगी तोपें श्रीर तोपची बड़े काम के हैं। उसने श्रंग्रेज तोपचियों को ग्रपनी सेवा में लेना चाहा, पर यह कभी न सोचा कि ग्रपनी प्रजा को उस शिल्प में सधा लें। शिवाजी के "अष्ट प्रधानों" में से एक रामचन्द्र नीलकंठ बावडेकर था. जिसने पीछे महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता-युद्ध (१६८६-१७०७) का संचालन भी बड़ी योग्यता से किया। उसका लिखा राजनीति विषयक प्रनय है। वह लिखता है कि 'टोपीकार' ( युरोपी ) लोग जहाजरानी में तथा गोला-बारूद तोप-बन्दक बनाने आरी चलाने में भारतीयों से होशियार हैं, इसलिए वे खतरनाक हैं, उन्हें भारत में बसने को जमीने न देनी चाहिएँ, अन्यथा वे गढ बना कर हमें: परेशान करेंगे । रामचन्द्र पन्त ने यह खतरा देखा सो ठीक, पर उसे यह न स्भा कि उनके देशों में जा कर हम देखें तो सही कि उनकी इन विषयों में उन्नति का स्वरूप और कारण क्या है, और कि हम भी इन नई विद्यात्रों या शिल्पों को सीख लें, चुरा लें या चाहे जैसे अपना लें. श्रुरोपियों की दूर रखने की नीति हमें कुछ काल तक ही बचा सकती थी >

कौटल्य ने अपने युग में यूनानियों के युद्ध-शिल्प को तुरत अपना लिया था, उन्हें दूर रख कर बचने की न सोची थी। रामचन्द्र की 'राजनीति' हेमाद्रि के 'चिन्तामिणि' से ऊँची सतह पर है, पर कौटल्य के 'अर्थशास्त्र' के सामने वह कहाँ हैं ? बाजीराव १म ने जब उत्तरी कोंकण और वसई से पुर्तगालियों को निकाल दिया और वसई की गोदियाँ (डौक यार्ड) मराठों के हाथ आ गई, तब उन्हें यों ही उजड़ने दिया। मराठों के ध्यान में यह कभी न आया कि उनमें अपने जहाज बनवाना शुरू करें। मराठों की आँखों के सामने गोवा में पुर्तगाली चल टाइपों से अपनी पुस्तकें छापते थे, पर मराठों को कभी न सूभा कि हम भी अपनी मराठी पुस्तकें छाप सकते और उनके द्वारा अपनी जनता को जगा सकते हैं।

#### § ८. भारत का पराधीन होना

१८वीं शताब्दी तक त्राते त्राते युरोप भारत से स्थल युद्ध शिल्प में भी त्रागे निकल गया । बन्दूक का प्रयोग बदने से वहाँ एक त्रादेश पर एक साथ चलने त्रोर पहार करने वाली पदाति सेना का महत्त्व बढ़ गया। उन केन्द्रनियन्त्रित सेनात्रों द्वारा राजान्त्रों ने त्रपने उच्छृखल सरदारों को नियन्त्रित किया, जिससे शासन में केन्द्रीय नियन्त्रण त्रीर सुव्यवस्थितता बढ़ती गई। युरोप जब यह प्रगति कर रहा था, तब भारत जहाँ का तहाँ खड़ा था।

युरोपियों ने भारत की यह कमज़ोरी शीघ पहचान ली । वे सोचने लगे कि हम कुछ हज़ार युरोपी सेना भारत में ला सकें तो यहाँ के समुद्रत्ट के अनेक प्रान्तों को जीत लें । पर उस जमाने में युरोप से भारत तक सेना लाने का उपाय श्रोर खर्चा शक्य न था। उस दशा में पुद्चेरी ('पौंडिचेरी') के फ्रांसीसी गवर्नर द्यूमा को यह सूफा कि भारत में भारतीयों की भाइत सेना खड़ी कर उसी से भारत को जीता जा सकता है। द्यूमा की उस सूफ में तीन महान् सत्य अन्तर्निहित थे। पहला यह कि भारतीयों में इतनी समफ बीस्ता श्रीर नियम पालन की चमता है कि

वे अच्छे सैनिक बन सकते हैं। अप्रतीका अमरीका की जिन जातियों से युरोपियों को वास्ता पड़ा था उनमें यह गुए न था, कारए कि वे कृष्टि की आरिमिक मंजिलों पर थों, जब कि भारतीयों की नसों में एक पुरानी कृष्टि की साधना व्याप्त थी। दूसरा यह कि भारतीयों में परस्पर सहयोग-चमता और आपस का लिहाज़ इतने मरे हुए हैं कि वे स्वयं अपने को वैसी सेनाओं में संघटित नहीं कर सकते, भाड़े के सिपाही ही बन सकते हैं और उस रूप में अपने ही भाइयों पर गोली दागने में नहीं हिचकेंगे। तीसरा यह कि उनकी जिज्ञासा और महत्त्वाकांचा इतनी बुक्ती हुई है कि उन्हें जितना सिखा दिया जाय उससे आगे बढ़ कर समूचे ज्ञान को अपनाने की अभिलाधा उनमें नहीं जगती, इसलिए जहाँ वे अच्छे हथियार बन सकते हैं वहाँ इसका कोई खतरा नहीं है कि वे स्वयं इस विद्या में निष्णात हो अपनी सेनाएँ खड़ी कर लेंगे।

सन् १७४१ में मराठा नेता श्रों में से रघु जी भोंसले ने द्यूमा की नई सेना को पहलेपहल देखा। फिर जब द्यूमा के उत्तराधिकारी द्युष्ते ने भारतीय राज्यों के भगड़ों में हाथ डाल उस सेना के जौहर दिखाए, श्रौर श्रमें जो ने भी वैसी भाइत सेना खड़ी कर ली, तब सारे भारत को उस नई शक्ति का पता मिला। महाराष्ट्र के नेता श्रों ने द्युष्ते के सेनापित दिखसी को श्रपनी सेवा में लेना चाहा, श्रौर उसके न श्राने पर उसके सिखाये कुछ 'गार्दियों' को सेवा में रख जल्दी जल्दी श्रपनी पदाति सेना खड़ी की। पानीपत में उनकी हार (१७६१) का कारण यही हुआ कि उन्होंने इस नये शिला को अधूरा समभ कर श्रधकचरे ढंग से इसका प्रयोग किया। नं

महाराष्ट्र और भारत के प्रमुख नायक पेशवा बालाजीराव ने अपनी राजनीतिक "परिस्थिति के तर्हे (भी) निपट अन्धापन" दिखाया।

<sup>†</sup> यदुनाथ सरकार (१९३४)—फाल श्रीफ दि मुगल एम्पायर (मुगल साम्राज्य का पतन) २ पृ० ३२३-२५; इ प्र ५०२-०७।

फ्रांसीसियों से घवड़ा कर उसने माना कि श्रंग्रेज हमारे सहायक होंगे। श्रपने विद्रोही जलसेनापित को दवाने के लिए उसने श्रंग्रेंजों की सहायता ली श्रीर उनके द्वारा समूचा मराठा बेड़ा डुववा लिया! फिर उसके सहयोग की वदौलत ही श्रंग्रेज पलाशी में जीत सके (१७५७)। श्रंग्रेजों के वंगाल-विहार ले लेने पर भी उसकी श्राँखें न खुलों। रुहेलखंड श्रीर पंजाब के लिए उसका पठानों से फगड़ा था। पलाशी में श्रंग्रेजों की जीत के दो मास वाद से नजीवखाँ रुहेला श्रीर श्रहमदशाह श्रव्दाली उसकी मिन्नत करते रहे कि सममौते से निपटारा कर लें। पठानों से निपट कर उनके सहयोग से वह विहार-वंगाल श्रान्ध्र तट श्रीर तिमळनाड वापिस ले सकता था; पर वह नहीं माना श्रीर सव कुछ गँवा बैठा!

१७६१ के बाद महाराष्ट्र नेता नया युद्ध-शिल्प सीखने की बात भूल कर सो गये। बीस बरस बाद जब पहले श्रंग्रेज़ी युद्ध में उन्हें फिर ठोकरें लगीं तब वे फिर ब्राँख मल कर उठे । महादजी शिन्दे ने फ्रांसीसी नायकों को सेवा में रख जल्दी जल्दी बन्द्कची पाँतें खड़ी कीं। भारत के नेतास्रों को अब भी यह न सूभा कि नई विद्या की जड़ तक प्रवेश कर इसपर पूरा ऋधिकार पा लें जिससे स्वयं इसका प्रयोग कर सकें। जागीरदार-शासनप्रणाली के अनुसार फांसीसी नायकों को सेना खड़ी करने और रखने का पूरा दायित्व देते हुए उस दायित्व के निर्वाह के लिए बड़ी बड़ी जागीरें भी उन्होंने दे दीं, जिससे राज्य की करने न करने की सब शक्ति उन विदेशियों के हाथ चली गई! स्रवसर स्राने पर उन्होंने घोखा दिया, तब मराठा राजनेता ऋंग्रेजों के मुकाबले में हतप्रतिम ऋौर किंकर्त्तव्यविमुद हो कर बात की बात में अपना देश और स्वतन्त्रता हार बैठे (१८०३)। उस दशा में यशवन्तराव होलकर ने पुरानी मराठा शैली से लड़ना तय किया। उसके पैंतरा लेने पर वेलज़ली जैसा सेनानायक च्यागे बढने से भिभका, जनरल लेक का भेजा कर्नल मौन्सन कोटा से आगरा तक मार खाता सब कुछ गँवा कर लौटा, श्रीर श्रन्त में मराठों को अपनी हारी भूमि और स्वतन्त्रता का कुछ अंश वापिस मिला, जिसे बाद में उन्होंने वैसे ही मितिविभ्रम के कारण गँवाया । नये युद्ध-शिल्प के सामने मराठों का पुराना युद्ध-शिल्प निकम्मा न हो गया था, विशेष स्थलों श्रौर श्रवसरों के लिए वह बहुत उपयोगी था, भारत के लोग यिद नये शिल्म को पूरा समम्म कर श्रपनी पुरानी पद्धित के साथ उसका ठीक ठीक समन्वय करते तो उनके घवड़ाने श्रौर हारने का कोई कारण न होता। वेलज़ली ने मराठा युद्धशैली को समम्म सीख कर रपेन में नैपोलियन के विरुद्ध उसका ऐसा सफल प्रयोग किया कि उसी की बदौलत नैपोलियन हारा श्रोर वेलज़ली ड्यूक श्रौफ़ वेलिंग्टन बना।

पर भारतीय मानो ऐसी मोहनिद्रा में थे कि ऐसे स्पष्ट तथ्यों को भी न देख पाते थे । श्रौर तो श्रौर, उनका श्रपने देश का ज्ञान भी युरोपियों से पिछड़ गया था । १८वीं शताब्दी के श्रन्त का दिक्खन भारत का मराठा नक्शा विद्यमान है (इप ५६१)। उसकी तभी के बने हुए रेनल के नक्शे (इप ५६१ के सामने) से तुलना करने से यह तथ्य श्रॉखों के सामने श्रा जाता है।

इंग्लैएड में व्यावसायिक कान्ति १८वीं शताब्दी उत्तरार्ध में हुई। उससे पहले जिन बातों में युरोप के लोग भारतीयों से ब्रागे बढ़ गये थे वे बड़ी साधारण थीं। १८०३ ई० तक भारत का मुख्य भाग ब्रौर १८४६ तक पंजाब ब्रौर नेपाल पूर्णतः स्वतन्त्र थे। तब तक भारत पूँ जीशक्ति ब्रौर शिल्प-शक्ति में युरोप से कहीं बढ़ा चढ़ा था। २३ हजार बरस का शिल्पाभ्यास भारतीय कारीगरों को दाय में प्राप्त था। यदि भारत के नेता जागरूक होते तो युरोप के नये शिल्प-मार्गों को तुरन्त सीख कर ब्रौर ब्रपने कारीगरों की सुजनशक्ति को जगा कर ब्रपने राष्ट्र को ब्रागे का ब्रागे बनाये एख सकते, स्वतन्त्रता गँवाने का तो प्रश्न ही न ब्राता।

युरोपी जिस सेना से भारत को रौंद रहे थे, वह हमारे अपने देशन भाइयों की है, उसे समभा बुभा कर फोड़ लेना चाहिए, यह सूर्य के समान सफ्ट तथ्य भारत के राजनेताओं को तुरत दिखाई देना चाहिए या। उन्हें इसमें अपना अपमान लगना चाहिए था कि विदेशी हमारे देश में आ कर हमारे ही मानव साधनों से ऐसा हथियार बना लें कि हम उसे देख बूढ़ी स्त्रियों की तरह डरते काँपते रहें! यदि वे साधारण मानव की तरह देखते सोचते होते तो इस लाञ्छना को तरत अनुभव करते और विदेशियों की इस चेष्टा को हिमाकत मान मदों की तरह इसका अतिकार करने में जुट जाते। पर १७४१ से १८५५ तक एकाच अपवाद को छोड़ किसी भारतीय राजनेता ने इस तथ्य की ओर अग्रेंख उठा कर नहीं देखा।

भारत की यह मोहनिद्रा ऋदत थी-उसका प्रभाव ऋव भी बाकी है। मोरक्को से जापान तक पुराने सभ्य जगत् के सभी देश इस युग में सोये हुए थे-एक जापान था जो एक थपकी से जाग उठा। पर उन सब राष्ट्रों की श्रपेत्ता भी भारत में एक विशिष्टता थी। प्रसुप्त एशिया श्रीर श्रफरीका का कोई दूसरा राष्ट्र ऐसा न था जिसने स्वयं श्रपने को गुलाम बनवाया हो। एक भारतीय ही ऐसे थे जिन्होंने ऋंग्रेज़ों के भाड़त हथियार बन कर स्वयं अपने को और दूसरे अनेक देशों को भी दास बनवाया ! त्रप्रभानिस्तान को ऋंग्रेजों ने १८३६ में भारतीय सेना द्वारा धर दवाया तो उन्हें त्राशा थी कि साल भर में वहीं से स्थानीय सेना खड़ी कर लेंगे और वहीं की वसूली मालगुजारी से वहाँ का शासन चलायेंगे। पर तीन साल में एक अफगान भरती न हुआ, एक पैसा वसूल न हुआ, - श्रीर जो सेना वहाँ चढ़ी थी उसमें से केवल एक डाक्टर लौट कर श्रा पाया । हाङकाङ, मलाया, बरमा, मिस्र, सोमालिस्तान ऋादि सभी देश ऋंग्रेज़ों ने भारतीय सेना ऋौर मालगुजारी के बल पर जीते । इसका यह ऋर्थ है कि भारतीयों के सामूहिक ऋाचार का पतन इतना था जितना ऋौर किसी भी राष्ट्र का नहीं हुआ था।

लौर्ड कर्जन ने अपने साथियों को कहा था—"आप दामरारा (ब्रि॰ गियाना) और नाताल के खेतों बगीचों से लाभ उठाते हैं तो हिन्दुस्तानी कुली-मजदूरों की बदौलत, मिस्न को सींचते और नील नदी को बाँधते हैं तो प्रशिच्चित हिन्दुस्तानी अफ़सरों की बदौलत, मध्य अफ़रीका और स्थाम की सम्पद् का उपयोग कर पाते हैं तो हिन्दुः स्तानी जंगल-अफ़सरों की बदौलत और दुनिया के सब गुत स्थानों की खोंज करते हैं तो हिन्दुःस्तानी पैमाइशकारों ( आरे जास्सों ) की बदोलत।" सार यह कि भारतीयों में ऐसे सब गुण थे कि दूसरे के हथियार बन सकें, पर ऐसा एक भी गुण न था जिससे स्वतन्त्र कर्त्ता बन सकें! कारीगरी और सीखने की योग्यता थी, पर कला और कर्तृत्व न थे। इसका यह अर्थ था कि हम ऐसी परिपक और जीर्ण कृष्टि के वारिस थे जो बेदम हो चुकी थी। युरोपियों ने कहा भारतीय ठोकरें और ठुडुं खाते हुए भी आँख के सामने की वस्तु को नहीं देखते, इन्द्रियातीत पारलोकिक सत्ताओं की कल्पना ही करते रहते हैं, यही उनकी आध्यात्मिकता और यही उनका दर्शन है!

हमने देखा था कि १४वीं शताब्दी श्रारम्भ में जिस जडतापूर्णं कियाकलाप में भारतीय मित्तिष्क उलम्भ गया था, सन्त सुधारकों ने उससे उसे उन्नारा, जिससे शिवाजी जैसा कान्तिकारी प्रकट हु ह्या । अन्न हम देखते हैं कि सन्त मार्ग से हु ह्या वह पुनस्त्थान युरोपी मुकाबले में विलकुल निकम्मा सिद्ध हु ह्या । उस मार्ग से भारत की श्रांखें नहीं खुलीं, कर्भचेष्टा भले ही जगी हो, ज्ञानचेष्टा नहीं जगी । महत्त्वाकां को जगाने के बजाय उस मिक्तमार्ग ने उसे मारा, मित्तिष्क को मूँदे रक्खा, श्रोर समाज के दवे वर्गों को श्रार्थिक रूप से नहीं उटाया कि वे राष्ट्र के हित में श्रपना हित देख पाते ।

## §९. पुनर्जागरण की नई धारा

सन् १७५६ में जब पेशवा बालाजीराव की मूर्खता से विजयदुर्ग पर ऋंग्रेज़ी फंडा चढ़ा, वहाँ हरि दामोदर नामक ऋधिकारी ऋपने पुत्र रघुनाथ के साथ उपस्थित था। इन पिता-पुत्र के ध्यान में तभी यह बात ऋाई कि ज्ञान की दौड़ में युरोपी लोग जो थोड़ा ऋागे निकल गये हैं उसमें उन्हें पकड़े बिना भारतीय उनका सामना न कर सकेंगे। हरि दामोदर उसी वर्ष भाँसी का स्वेदार बना कर भेजा गया और १७६५ में अपनी मृत्यु तक उस पद पर रहा। तब से १७६४ तक रघुनाथ हरि उस पद पर रहा। रघुनाथ हरि ने स्वयं अप्रोजी सीख कर अप्रोजी विश्वकोश, जिसका तब दूसरा संस्करण निकला था, मँगाया और उससे मौतिकी और रसायनशास्त्र पढ़े। उसने भाँसी में एक बड़ा पुस्तकालय और 'रसशाला' (रासायनिक परीच्णशाला) स्थापित की।

ग्रांग्रेजी राज की स्थापना के बाद म्रांग्रेज शासकों के सामने जब देश में शिद्धा का प्रवन्ध करने की जि़म्मेदारी का प्रश्न ग्राया, तब उनके विचारशील नेता श्रों ने प्रानी शैली से संस्कृत श्रोर फारसी पढ़ाते चलने के बजाय देशी भाषात्रों द्वारा युरोप के नये ज्ञान का भारत के पुराने ज्ञान के साथ समन्वय करके उसकी शिद्धा जनता को देना ऋधिक ठीक माना । युरोप का नया ज्ञान यों जनता तक पहुँचने से आगो जा कर अंग्रेजी राज्य को खतरा होता. पर इन शासकों ने उस खतरे की परवा न की। इसका कारण यह था कि उनकी दृष्टि में जब तक वह खतरा खड़ा होता, तब तक अंग्रेजी राज की जड़ यों ही हिल जाने को थी। मद्रास में श्रंग्रेज़ी शासन के संघटन का कार्य टौमस मुनरो ने किया था। बम्बई में वहीं कार्य एल्पिंस्टन ने किया। एलिंफस्टन तो वेलजली का चेला था। ये दोनों बड़े ही दूरदर्शी राजनेता ख्रीर टट कुशल शासक थे। इन दोनों ने ही यह लिखा कि हमारी भाड़ेत भारतीय सेना कुछ काल बाद यह पहचान लेगी कि हमारे साम्राज्य की बुनियाद उसी पर है श्रीर यों श्रपनी शक्ति पहचान कर जिस दिन वह हमारी आज्ञा मानने में आनाकानी करने लगेगी, भले ही वह विद्रोह न करे, उसी दिन हमें भारत छोड़ जाना होगा। उनका अन्दाज था कि ४०-५० वर्ष में वह दशा आ जायगी। तब उस ऋरसे तक नये विज्ञानों की शिद्धा द्वारा भी यदि भारतीयों की ब्राँखें ख़ुल जायँ, ब्रौर उन्हें वह शिच्हा देने का श्रेय ब्रांग्रेजों को मिले, तो इसमें उनकी दृष्टि से क्या हर्ज होता ?

बंगाल में अंग्रेजी राज स्थापित होने पर अंग्रेजी शिक्षा पा कर जागने वाले व्यक्तियों में राममोहन राय (१७७४-१८३३) का पहला नाम है। उसने भी यह पहचाना कि धर्म कर्म और समाज संबटन के सुधार तथा नये ज्ञान के प्रसार द्वारा ही भारत को उठाया जा सकता है, कि युरोप के नये ज्ञान का भारत के पुराने ज्ञान के साथ समन्वय कर के देशी भाषाओं द्वारा उसे जनता तक पहुँचाना होगा। महाराष्ट्र में एहिंफस्टन की योजनानुसार पहले शिक्षा पाने और फैलाने वाले व्यक्तियों में बालशास्त्री जांभेकर (१८१२-४६) था। बालशास्त्री ने पहले संस्कृत शास्त्रों का अभ्यास किया था, फिर अंग्रेजी फांसीसी और लातीनो सीख कर पाश्चात्य गिएत और ज्यौतिष पढ़ इन विषयों पर मराटी में पहले ग्रन्थ लिखे। राममोहन की तरह समाज सुधारक भी था।

इस बीच एक अंग्रेज़ ने कलकत्ते में अंग्रेज़ी स्कूल खोला था। उससे यह तजरबा हुआ कि भारत के बाबू लोग शौक से अंग्रेज़ी सीखते हैं, उसके द्वारा अपने शासकों से सम्बन्ध जोड़ और अपने देशभाइयों के बीच विशिष्ट पद पा कर वे फूले नहीं समाते । वे ज्ञान के लिए नहीं, श्रंग्रेजों के अधीन पद पाने श्रीर श्रपने समाज में हैसियत के लिए श्रंग्रेज़ी पढना चाहते हैं। १८३३ में सरकार ने भारत की सरकारी शिचा का रूप नियत करने को मैकाले की अध्यक्ता में कमिटी नियुक्त की। इस कमिटी ने देसी भाषात्रों द्वारा नये ज्ञान की शिचा की बात को ताक में रख भारतीयों को अंग्रेज़ी भाषा साहित्य और कानून पढाने का मार्ग ही चुना । इनका उद्देश था ऋंग्रेजी शासन के लिए क्लर्क वकील और कारिन्दे तैयार करना, जो भारत के विदोहन में ख्रंग्रे जो के ख्रच्छे हथियार बनें। भारत की भाषात्रों में ज्ञान का विकास हो इसकी इन्हें क्या पड़ी थी ? उलटा वह जितने दिन टले. इनकी दृष्टि से मला था । मैकाले शिचा से पहले वाले अंग्रेजों के शिचा-प्रसार के प्रयत्नों के प्रभाव से मराठी बँगला श्रौर हिन्दी में कुछ श्रौर वैज्ञानिक ग्रन्थ भी लिखे गये। त्रागे जा कर वह धारा छीज गई l

रेनल का बनाया भारत का नक्शा

नक्शा -७

( हिं रप्तर )



महाराष्ट्र के यांग्रे जों के याधीन होने के बाद देश की स्थिति पर पहलेपहल गहरा विचार गोपाल हिर देशमुख (१८२२-६२) ने किया । गोपाल का पिता य्रान्तिम पेशवा के सेनापित वापू गोखले की सेवा में रहा था, जिससे गोपाल का ध्यान बचपन से ही मराठा राज्य के पतन की दशाय्रों की य्रोर गया । उसने भारत में गहरे य्रार्थिक सामाजिक उलटफर की य्रावश्यकता देखी य्रौर बड़ी पैनी य्रोर विचार-मथक शैली में लोकहितवादी नाम से मराठी में य्रपने सिद्धान्त प्रकाशित किये (१८४६)। यांग्रे जी राज से पैदा हुई भारत की दरिद्रता को दूर करने के लिए गोपाल हिर ने स्वदेशी कारवार बढ़ाने, स्वदेशी वस्तुयों को वर्त्तने य्रौर यांग्रे जी माल के बहिष्कार का रास्ता पहलेपहल बताया। कह नहीं सकते कि लोकहितवादी का ध्यान भारत की परतन्त्रता के प्रत्यच कारण—भारतीयों के यांग्रे जों के माड़ेत बनने—की य्रोर भी गया कि नहीं। उस तथ्य को तभी उसके समवयस्क नानासाहब धोंधोपन्त (जन्म १८२४) य्रोर उसके साथी पहचान रहे थे।

रघुनाथ हरि ने जो पहली सच्ची ज्ञान की लों जगाई थी उसका प्रकाश काँसी से कानपुर बनारस म्रादि की मराठी बहितयों में फैलता रहा। जान पड़ता है उसी प्रकाश में पहलेपहल कुछ लोगों ने यह देखा कि "हम खुद ही विदेशी की तलवार ग्रपने बदन में बांपते हैं।" १८५७ ६० का स्वाधीनता-युद्ध जिसका संबटन नानासाहब ग्रीर ग्रजीमुल्ला ने किया, इस अनुभूति पर ग्राश्रित था। लच्मीबाई रघुनाथ हरि के सब से छोटे भाई की पुत्रबधू थी। भारतीयों को गुमराह करने के लिए ग्रंग्रजों ने इस युद्ध के बारे में तरह तरह की बातें फैलाई। उन्होंने कहा कि गाय ग्रीर सुग्रर की चर्ची वाले कारतूसों से सिपाही भड़क उठे। तथ्य यह है कि जनवरी '५७ में उन कारतूसों का पता चला, पर युद्ध का संबटन '५५ से ही किया जा रहा था, कि जनवरी से २१ मई तक मेरठ के सिवाय सब जगह के सिपाही चर्ची वाले कारतूसों को चुपचाप बत्तते रहे ग्रीर कि ग्रंग्रजी शस्त्रागरों से छीन कर बाद में भी

उन कारत्सों को चलाते रहे। उन्होंने कहा राज्यों की जब्तियों से उभड़े राजात्रों नवाबों ने वह युद्ध छेड़ा। पर सचाई यह है कि राजस्थान बुन्देलखंड में जनता सब जगह उठना चाहती ख्रौर राजाख्रों से नेतत्व की ग्राशा करती रही, पर राजाश्रों ने ही घोखा दिया। दिल्ली से बनारस तक जिस तरह डट कर लड़ाइयाँ हुई, दिल्ली ग्रीर लखनऊ में एक एक मकान सीही ख्रौर कोठरी के लिए जो संवर्ष हुए, उनसे प्रकट है कि यह पूरा लोकयुद्ध था। फिर विफल क्यों हुन्ना ? इसका एक ही उत्तर है-संचालन की त्रिट । यह बात भी नहीं कि संचालन की योग्यतां न थी । बख्तलाँ, भौलवी ब्राहमदशाह, लच्मीबाई ख्रौर तात्या टोपे ने जो सेनापतित्व दिखाया वह कमाल का था। तात्या टोपे की सामरिक प्रतिभा को देख कर तो युरोप के श्रेष्ठ सेनानायक दाँतों तले ऋँगुली दवाते थे। किन्तु आरम्भ से सारे युद्ध का आयोजन और संचालन ऐसे सेनापितयों को नहीं सौंपा गया था । भारत के जागृत नेता हो ने भारत में हां हों की सामरिक शक्ति के एक पहलू को देख समभ लिया था, पर इस दूसरे पहलू को ठीक नहीं समभा था कि सामरिक योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रशिद्धित कर उनके हाथ सेना का पूरा संचालन सौंपना चाहिए।

तत्र क्या १८६० के बाद उन्होंने अपनी हार के इस कारण को देखा समभा और आगे के लिए उपाय किये ? यदि नहीं तो भारतीय कृष्टि को मर चुका क्यों न माना जाय ? यदि हाँ तो किस रूप में ? इसका उत्तर यह है कि १८५७ वाली भारतीयों की प्रौढ पीढ़ी के कम से कम एक महापुरुष को हम १८६० के बाद वैसे उपाय करता देखते हैं जो उस दशा में किसी भी राष्ट्र के जायत मनुष्य करते।

दयानन्द सरस्वती का चरित श्रीर श्रपने राष्ट्र के लिए वेदना सुधिदित है। जान पड़ता है १८५५ में ही वह स्वाधीनता-युद्ध के संघटन में खिंच कर उसके कार्य से घूमता रहा था। † १८६० के बाद २६ वर्ष वह

<sup>\*</sup> पृथ्वीसिंह महता (१९५०)—हमारा राजस्थान पृ० २६७-८, इ प्र ७१७ I

श्रपने गुरु के साथ देश-दशा पर विचार करता रहा। उसके बाद एक श्रोर तो उसने 'लोकहितवादी' को साथ ले धार्मिक सामाजिक संशोधन के लिए 'श्रायं-समाज' की स्थापना की श्रोर 'स्वदेशी' का मन्त्र दोहराया, दूसरी श्रोर यह कहा कि श्रुरोप का सब नया ज्ञान श्रोर शिल्प श्रपनाना होगा श्रोर कि भारत की भापाश्रों में उस ज्ञान का विकास करने श्रोर राष्ट्रीय श्रादशों के परिपालन के लिए राष्ट्रीय शिक्षापद्धति स्थापित करनी होगी, तथा नया विज्ञान सीखने को बितानिया के उठते प्रतिहन्द्री जर्मनी से सहायता लेनी होगी। इस हिंदे से उसने श्रपने शिष्य श्यामजी ऋष्य वर्मा को श्रुरोप भेजा। विदेश से सामरिक ज्ञान पाने के लिए देश में हढ जिम्मेदार क्रान्तिकारी संवटन श्रावश्यक था। श्यामजी श्रोर दयानन्द के दूनरे शिष्य कृष्ण्सिंह बारहट ने वैसे संवटन की नींव डाली प्रतीत होती है।

दयानन्द ने सहज श्रनुभृति से यह पहचाना कि प्राचीन भारत का जीवन श्रोजपूर्ण था, उसके बाद भारत की कृष्टि में क्रिमक हास है, कि सन्तों का भक्तिमार्ग भी जनता की श्राँखें खोल नहीं सका श्रोर मानिसिक श्रफीम का काम कर रहा है, श्रोर कि भारत के पुनर्जागरण के लिए प्राचीन श्रादशों श्रोर भावनाश्रों को फिर से जगाना तथा प्राचीन भारत के ज्ञान में विश्व के नये ज्ञान की कलम लगाना होगा। सन् ५७ की हार को हार न मानते हुए उसने खुल कर कहा—"कोई क्तितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है।" इस घोषणा की प्रतिध्वनि चंकिमचन्द्र चटर्जी श्रोर विष्णुशास्त्री चिपळूणकर के लेखों में हुई। वंगाल में चंकिम के साथी प्रमथ मित्र श्रोर स्वामी विवेकानन्द के साथियों ने क्रान्ति टोलियों की नींव डाली। देश गहरा सोया हुश्रा था, इससे बहुत धीरे धीरे उनका कार्य श्रागे बटा।

चौकन्ते त्रांग्रेज शासकों को त्राशंका हुई कि संन्यासी सुधारकों त्रौर देशी-भाषा-साहि त्यकों की चलाई यह लहर सन् ५७ का सा विक्कोट फिर न पैदा कर दे । उन्होंने सोचा, भारत की त्राकांचाएँ प्रकट करने का नेतृत्व त्रांग्रे जों पर निर्भर त्रांग्रे जी भाषी वकील वर्ग के हाथ में रहे तो इस लहर का बल टूटता रहे । इस दृष्टि से वाइसराय डफ़रिन की प्रेरणा से ए॰ ग्रो॰ ह्यम ने १८५५ में "इंडियन नैशनल कांग्रेस" की स्थापना कराई । ह्यम का कहना था कि "व्रितानवी साम्राज्य को श्राचुरण रखने के लिए" कांग्रेस जैसी संस्था की जो भारतीय जनता में "बट़ती हुई (स्वाधीनता प्रेरक) शक्तियों को निकाल देने के लिए सुरन्ता कपाटी का काम दे, तब बड़ी श्रावश्यकता थी," श्रन्यथा "भयानक कान्ति का खतरा था।" इसके बाद ये दोनों लहरें श्रीर इनकी खोंचातानी चलती रही।

मैकाले शिद्यापद्धित में अंग्रेजी साहित्य श्रीर कानून पर जितना जोर था, स्वाधीन राष्ट्रवाद की लहर में नये विज्ञान के उपार्जन श्रीर उसे अपनी भापाश्रों में दर्ज करने का उतना ही महत्त्व था। १८६०-६५ के बीच उस लहर की प्रेरणा से शंकर बालकृष्ण दीच्चित, हरप्रसाद शास्त्री, गौरीशंकर श्रोभा, जगदीशचन्द्र वसु श्रादि के इतिहास श्रीर विज्ञान के मौलिक प्रन्थ मराठी बँगला श्रोर हिन्दी में प्रकट हुए। नवम्बर १८६४ में जगदीशचन्द्र वसु ने संसार भर में पहलेपहल बिना तार के विज्ञली की लहर चला दिखाई श्रीर उसका विवरण बँगला में प्रकाशित किया। अध्योपी लोग जो यह कहने लगे थे कि भारतीय श्रापनी श्रांखों के सामने की वस्तुस्थित को नहीं देख पाते, केवल पारलों किक कल्पनाएँ किया करते हैं, वह बात इन कृतियों से गलत सिद्ध हुई। भारतीयों में श्रात्मविश्वास किर से जागा। जानना चाहिए कि गौ० ही० श्रोभा को इतिहास की खोज में श्रामजी कृष्ण वर्मा ने प्रोत्साहित किया था, श्रीर श्रामजी ने ही श्रागे चल कर का० प्र० जायसवाल को उस

<sup>\*</sup> बेतार बिजली मार्कोनी ने निकाली यह प्रसिद्ध है, पर मार्कोनी ने १८९५ की गर्भियों में पहलेपहल वह कार्य किया (इप्र ७२२-२४)।

दिशा में लगाया । सन् १६०० में द्यानन्द के एक श्रौर शिष्य ने राष्ट्रीय शिचा के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की । १६०६ में उसका श्रनुसरण कर बंगाल जातीय शिज्ञापरिपद् श्रादि की स्थापना हुई । भारतीय चित्रकला १६वीं सदी में मर चुकी थी; श्रव उसकी एक नई जानदार शैली फिर प्रकट हुई । पहले विश्व-युद्ध तक क्रान्तिकारी संघटन भारत के बड़े भाग श्रौर सेना में फैल गया श्रौर भागतीय क्रान्तिकारियों ने विदेशी सरकारों से सम्पर्क स्थापित कर लिये। उस युद्ध के चलते फिर भारत-व्यापी उत्थान का विफल प्रयत्न हुया।

इस कहानी को हम यहाँ छोड़ देंगे। संत्तेप में इतना और कहा जाय कि पहले विश्व-युद्ध में भारत से भागे एक क्रान्तिकारी रासविहारी वसु ने दूसरे विश्व-युद्ध में आजाद हिन्द फौज को संविद्यत किया। सुभापचन्द्र वसु ने उस फौज का संचालन कर दिखा दिया कि युद्ध और शासन चलाने की जिम्मेदारी भी भारत की प्रतिभा बखूबी उटा सकती है। आजाद हिन्द फौज की भावनाओं की छूत जब भारत की भाड़ेत फौज में फैली, तब अंग्रेजों ने देखा कि भारत छोड़ देने का उनका वह दिन आगा जिसकी सूचना मुनरो और एलिंफस्टन ने सवा सौ बरस पहले दी थी।

किन्तु पिछली दो शताब्दियों में भारत के दोनों बाज, ख्रास्ट्रेलिया ख्रोर ख्रफरीका में, ख्रंग्रेजी साम्राज्य ख्रौर पिछलम युरोप के ख्रन्य देशों के साम्राज्य जम चुके हैं। यदि भारत ख्रौर एशिया के ख्रन्य देश शक्त हो कर खड़े हो जायँ तो वे साम्राज्य बने नहीं रह सकते। फलतः पिछली युरोप का स्वार्थ एशिया को दुर्बल रखने में है। इसीलिए भारत से जाते जाते ख्रंग्रेज हमारे देश के दो दुकड़े कर गये ख्रौर यहाँ ऐसे वर्ग को गद्दी पर बिठा गये जिसका स्वार्थ ख्रंग्रेजी पद्धति को बनाये रखने में है।

इससे ग्रौर जो भी हुन्रा हो, एक बात यह हुई है कि पिछले ग्राट बरसों में उस वर्ग के बहकाने से हम उस राष्ट्रीय शिक्षा के ग्रादर्श को भुलाने का यत्न कर रहे हैं जिसपर भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवन निर्भर है। २६ जनवरी १६३० के प्रातः स्वाधीनता की शपथ लेते हुए लाखों भारतीयों ने महात्मा गाँधी के ये शब्द दोहराये थे कि "हमारी कृष्टि को दवाते हुए अंग्रेजी शिच्चापद्धति हमें अपनी परिस्थिति से उखाड़ने की कोरिश करती और अपनी जंजीरों से चिपटे रहना सिखाती है।" आज हम स्वयं उसी शिच्चापद्धति को चिपट रहे हैं! किन्तु यह दशा टिक नहीं सकती।

शिवाजी वाले पुनस्तथान से प्रेरित रघुनाथ हरि ने ऐसे ब्रावसर पर जब सारा भारत सोया जान पड़ता था, ब्रॉलें खोलीं, फिर उसकी चलाई जागरण गंगा कभी ब्रान्त सिलला हो कर कभी सारे देश को ब्राह्मावित कर ब्राह्मट चलती रही, एक के बाद एक महापुरुष भगीरथ उसका रास्ता बनाते चले, इससे प्रकट है कि भारत की कृष्टि ब्राभी जिंदा है। वह फिर सारे देश को सींचेगी।

## अध्याय १२

# सिंहावलोकन

### § १. भारतीय राज्यसंस्था

वैदिक से गुप्त काल तक भारतीय राज्यसंस्था का विकास कैसे हुन्ना सो हमने देला है। उसके बाद उसके हास की भी भलक पाई है। वैदिक काल में भारतीय समाज का संघटन जनमूलक या साजात्य-मूलक था। उससे मिलता-जुलता संघटन न्नार्थ नृवंश की दूसरी शाखान्नों का भी था। उत्तर वैदिक वाङ्मय में श्रेणि शब्द पहलेपहल न्नाता है। फिर महाजनपद युग में भारतीय राज्यसंस्था का विशिष्ट रूप प्रस्फुटित हो जाता है। न्नार उसी रूप का विकास गुप्त युग तक होता चलता है। उसके मुख्य लज्ज् हैं (१) प्रत्येक जनपद न्नार नगर में जनता का धन्धों के न्नाना संघटित होना तथा (२) प्रत्येक ग्राम, धन्ये के निकाय न्नथवा श्रेणि, नगर न्नार जनपद का स्थानीय स्वशासन न्नार उसपर निर्मर राज्य। धन्धों के निकायों या संघों के न्नाधार पर देश के शासन के खड़ा होने की तुलना सोवियत संघ की न्नाधुनिक शासनपद्धति से की जा सकती है।

### § २. भारतीय कला

मुत्रान जो दड़ो की कला की भाँकी हमने पाई है । वैदिक ग्रीर उत्तर वैदिक काल के किन्हीं कला ग्रावशेषों का ग्रामी तक निश्चित पता नहीं मिला; जो खुदाइयाँ हाल में हुई या हो रही हैं उनसे कुछ नमूने मिलने की ग्राशा बनी है । महाजनपद युग से मुगल-मराठा युग तक भारतीय कला के क्रमशः विकास हास ग्रीर पुनक्त्थान-प्रयत्नों तथा इस शताब्दी की नई लहर को भी हमने देखा है । भारतीय कला जब तक जीवित रही, उसमें सदा भाव की मुख्यता रही। यथातथ चित्रण का विचार भी अपने यहाँ था। जोनराज दूसरी राजतरंगिणी में कहता है—वस्तु " उचितमालेख्यम् " अतुलयत्तराम्—ग्रन्छा चित्र वस्तु की तुलना का था। चित्र से ग्रसल वस्तु का भ्रम हो गया ऐसी कहानियाँ भी संस्कृत साहित्य में हैं। फिर भी कला का तन्त्र भाव की व्यञ्जना ही माना जाता था। दसवीं शताब्दी से हमारे देश की कृतियों में भाव गायब हो कर ग्रलंकरण मुख्य हो जाता है। उनमें कला नहीं रहती, कलाभास रह जाता है। तब से भारत की कल्पना ने बार बार उठने के प्रयत्न किये हैं, पर वे प्रयत्न कुछ काल बाद मुरक्ता जाते रहे हैं। ग्राज भी वैसा प्रयत्न जारी है। जो भी हो, भारत के उत्थान ग्रीर हास का ठीक ठीक प्रतिविम्व उसकी कला में प्रत्येक युग में पड़ता रहा है।

## § ३. भारतीय शिक्षा

भारतीय समाज में ज्ञान की आतुर प्यास आरम्भ से रही और ज्ञान का उपार्जन और दान करने वाले वर्ग का ऊँचा पद रहा। पर उस वर्ग से त्याग और तप का जीवन विताने की आशा की जाती थी। ज्ञान को धन कमाने का साधन बनाने से उनकी प्रतिष्ठा घटती है, सो उसके साथ त्याग का विचार सदा लगा हुआ था।

जब ज्ञान में प्रवृत्त लोग व्यक्तिगत लाभ का विचार छोड़ पठन-पाटन में लगे हों तब उनके लिए समाज में ख्रोर उनके शिष्यों के मन में ख्रादर होना तथा उनमें ख्रपने शिष्यों के लिए स्नेह ख्रोर हितैपिता होना स्वामाधिक है। भारतीय समाज में ज्ञान का त्याग के साथ ऐसा संयोग ख्रीर ज्ञानियों का ख्रादर तथा यहाँ की शिच्चा-पद्धति में गुरु-शिष्य का परस्पर स्नेह द्यौर हितचिन्तन न केवल भारत के उत्कर्प काल में प्रत्युत ख्रवनित के युगों में भी बना रहा है। इसे हम भारतीय कृष्टि का स्थायी लच्चण कह सकते हैं। ख्रवनित का कारण दूसरा था जिसपर हम

#### श्रमी विचार करेंगे।

वैदिक उत्तर-वैदिक काल के चरणों श्रोर श्राश्रमों का, महाजनपद युग के तक्षिाला गुरुकुल का, महाजनपद से गुन युग तक श्रेणियों द्वारा श्रन्तेवासिकों के शिक्षण का तथा मध्य काल के नालन्दा श्रोर विकम-शिला महाविहारों का राष्ट्रीय जीवन में स्थान हमने देखा है।

शिचा का कार्य है विद्यमान पीड़ी के ज्ञान को अगली पीड़ी तक पहुँचाना तथा नये ज्ञान का संचय और सजन। मध्य काल और मुगल-मगठा युग में नये ज्ञान का संचय और सजन छुट गया और वही पतन का कारण हुआ। अन्त में पिन्छुमी युरोप की चोट लगने पर भारत के विचारनेताओं ने देखा कि विश्व के नये ज्ञान को अपनाये विना भारतीय राष्ट्र स्वतन्त्र बचा भी न रह पायगा। रघुनाथ हिर, राममोहन राय और दयानन्द ने इस तथ्य को कैसे देखा इसकी चर्चा हो चुकी है। भारत का पुनर्जागरण इसी प्रयत्न पर निर्भर था।

पर १८५८ में भाँकी को लेते हुए श्रंग्रेजों ने जैसे रघुनाथ हिर के पुस्तकालय श्रोर परीच् शालय को ताप के गोलों से जमींदोज कर दिया, वैसे ही मैकाले शिच्वापद्धित द्वारा भारतीय शिच्वापद्धित के युगों से चले श्राते श्रादशों को नष्ट श्रोर जागरण के नये प्रयत्नों को वेकार करने की चेष्टा भी की। शिच्वा को जैसा व्यापारिक का मैकाले पद्धित में दिया गया है वह भारतीय श्रादशों की जड़ पर मार है। मैकाले पद्धित को पाश्चात्य शिच्वापद्धित कहना भी भारी भूल है। पश्चम श्र्यांत् युरोप के देशों में ज्ञान का बहुत श्रादर है, ज्ञान की मौलिक खोज में निस्त्वार्थ दृष्ट से जीवन श्रापित करने का श्रादर्श वहाँ सुप्तिष्ठित है। श्रंग्रेज व्यापारियों की भारत में चलाई हुई यह पद्धित तो इंग्लैंगड़ की शिच्वापद्धित की बन्दर की सी नकल है। यहाँ ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, केवल डिग्री के ठप्पे श्रौर जैसे तैसे पाये हुए पद का मूल्य है। दो श्रौर दो चार जानने का कोई मूल्य नहीं, इसे श्रंग्रेजी में कहने का बड़ा मूल्य है। टोंग की पराकारा है।

सबसे बढ कर यह शिचापद्धति देशी भाषात्रों में ज्ञान के विकास को रोक कर भारत के पुनर्जागरण में मुख्य बाधक हो रही है। यह समभाना चाहिए कि देसी भाषात्रों में नये ज्ञान का विकास भारत के पुराने ज्ञान के साथ उसका समन्वय करके ही हो सकता है। एक उदा-हरण से यह स्पष्ट हो जायगा। युरोप में ऋर्थशास्त्र के नये रूप का विकास, जिसमें मानव समाज के आर्थिक जीवन को चलाने वाले नियमों की खोज होती है, पिछली तीन शताब्दियों में ही हुन्ना है। हम किसी भारतीय भाषा द्वारा उस ज्ञान को देना चाहें तो क्या ख्रंग्रेज़ी या जर्मन प्रन्थ का सीधा त्र्यन्वाद करके दे सकते हैं ? त्र्यर्थशास्त्र के पाश्चात्य ग्रन्थ में जहाँ सम्पत्ति की विवेचना होगी, वहाँ यह बताया होगा कि प्राचीन यूनान में वैयक्तिक सम्पत्ति का विकास यों हुआ, रोम में यों हुआ, फिर मध्यकालीन और अर्वाचीन युरोप में यों, अन्त में उससे परिणाम निकाले होंगे । हिन्दी या वँगला में हम इसका सीधा अनुवाद करेंगे तो पाठक सोचेंगे कि भारत में सम्पत्ति का विकास क्या नहीं हुआ! वनस्पतिशास्त्र के श्रंग्रेजी प्रत्थ में श्रिधिकांश उदाहरण पाश्चात्य वनस्पतियों के होंगे। इत्यादि । प्रकट है कि भारतीय भाषात्रों में वैज्ञानिक वाङ्मय के विकास के लिए इमें अपने देश के इतिहास प्राक्तिक परिस्थिति तथा प्राचीन विचारों का गहरा ग्रनुशीलन ग्रौर उसका पिच्छम के ज्ञान के साथ सावधानी से मिलान करना होगा । † राष्ट्रीय शिल्ला के प्रयत्न में लगे हुए कमीं इस सत्य का त्राज से चालीस बरस पहले स्पष्ट त्रानुभव कर चुके थे। उस प्रकार के अनुशीलन के लिए संघटित सहोद्योगी अम की त्रावश्यकता है। पर वैसे कार्य के लिए मैकाले शिक्तणालयों में न कहीं स्थान है, न वातः वरण।

जैसा कि पीछे कहा एया है पिछले त्याठ बरसों में हमारे देश ने

<sup>§</sup> श्रिधिक विवेचना के लिए दे॰ जयचन्द्र विद्यालंकार (१९५०)—श्रिखल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कोटा, के सभापति पद से श्रिभिभाषण पृ० ७-११।

राष्ट्रीय शिक्ता के ब्रादशों को भुलाने का यत्न किया है। भारतीय भाषाएँ भारत के संविधान में अपना उचित स्थान पाने के लिए अभी तक संवर्ष कर रही हैं। तो भी भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी जनता की इस मॉग को तो संविधान में मानना ही पड़ा था। इसी से हिन्दी में विज्ञान-वाड्यय के सज़न की त्यावश्यकता की बड़ी चर्चा है। पर उस दिशा में ६० वरस से जो कार्य हो रहा था तथा जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उससे सम्पर्क करने की कोई ऋावश्यकता नहीं मानी गई। हमारे शासननेता वह कार्य भी मैकाले शिच्चणालयों की भीध से करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वड़ी वड़ी योजनाएँ वनाई गई हैं। पहले अप्रेजी हिन्दी पारिभाषिक कोश तैयार किये जायेंगे, फिर उन कोशों की महायता से ऋंग्रेज़ी से हिन्दी में विज्ञान स्त्रीर इतिहास के प्रन्थों का स्नुवाद कर लिया जायगा! यह योजना कारखाने से अनाज अथवा बने बनाये मकान पैदा करने की योजना की तरह है ! कोशों के ग्राधार पर वाड्यय ना सुजन ग्राज तक कहीं नहीं हन्ना न्नौर कोश भी कल्पना की टकसाल में शब्द गढ़ कर कहीं नहीं बने । भारत के पुराने ज्ञान ऋौर चिन्तन की तथा पिछले ६०-७० बरस के पुनर्जागरण के सच्चे प्रयत्नों की परम्परा की पूरी उपेचा कर अंग्रेजी के ग्रन्थानुवादों द्वारा हिन्दी का भंडार भरने की इन डींगों का यह ग्रर्थ है कि भारत की पुरानी कृष्टि को शून्य माना जा रहा तथा बाल पर महल खड़े करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन उपायों से हम बहत दिन अपने को बहका न सकेंगे। अन्त में राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श पर हमें लौट कर आना ही होगा।

## § ४. भारतीय कृष्टि के विशिष्ट तत्त्व

भारतीय कृष्टि के विशिष्ट तस्वों की चर्चा करने का रिवाज है। वैसी चर्चा करने वालों का अभिप्राय उसके त्रैकालिक तस्वों से होता है। हमने प्रत्येक युग में भारतीय कृष्टि की विवेचना क्रमपूर्वक की है। प्रत्येक युग के आर्थिक जीवन, राज्यसंस्था, धर्म कर्म, सामाजिक आचार, ज्ञान वाड्यय ग्रीर कला की सावधानी से तुलना की जाय तो शायद कुछ ऐसे तस्त्र भी निकल ग्रायँ जो भारतीय कृष्टि में सदा रहे हों। उदाहरण के लिए ऊपर वाले परिच्छेद में हमने देखा है कि भारतीय शिज्ञापद्धति में ज्ञान ग्रीर त्याग के सम्मिलन तथा गुरु ग्रीर शिष्प के बीच वात्सल्य ग्रीर ग्रादर के सम्बन्ध का ग्रादर्श प्रायः सदा बना रहा है।

किन्तु भारत श्रथवा किसी भी राष्ट्र की कृष्टि के त्रैकालिक तस्वों की चर्चा हलकेपन से न करनी चाहिए। बहुत विस्तृत ग्रोर गहरे श्रनुरालिन के बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है (दे० ऊपर पृ० १५-१७)। उदाहरण के लिए एक तरफ सतवाहन ग्रुग का भारत था, जिसके नाविक ग्रोर व्यापारी चोन से जर्मनी तक श्रपने जहाजों में विचरते थे, जिसके कारीगर राजाग्रों की श्रव्य निधियाँ धरोइर रखते थे (ऊपर पृ० १५५, १६७, १६६); दूसरी तरफ मुगल-मराठा ग्रुग वा भारत था, जिसमें विदेशी चाँचिये गंगा में ग्रुस कर भारत की जनता को पकड़ ले जाते थे, ग्रीर कारीगर विदेशी साहूकारों से पेशगी पा कर उनकी यातनाग्रों से बचने को ग्रपने ग्रॅगूठे काट लेते थे! दोनों की कृष्टि में कीन से समान तस्व हें?

भारतीय कृष्टि में सब से बड़ा सनातन तत्त्व यह है कि उसका लगातार विकास हास ग्रीर लगान्तर होता रहा है, वह निर्जीव पत्थर की तरह श्रचल ग्रीर एकरू। नहीं रही, प्रत्युत जीवित प्राणी की तरह पनपती पकती ग्रीर सुरभाती रही है। एक बार सुरभा कर नष्ट हुई प्रतीत होने के बाद वह पुनर्जन्म पा लेती है। हमारा विश्वास है कि वह फिर एक बार नया श्रवतार लेने जा रही है।

# भारतीय नृवंशों के नमूने



(१) ग्रायांवर्त्तां ग्रार्य [श्री देवेन्द्र सत्यार्थीं के सौजन्य से]' श्री ग्रा० ग्रय्यपन के सोजन्य से]



(२) द्राविड



(३) भारतीय किरांत [ श्रीक्श्वां के से द्वारा कोटो ] श्रीक्षिश मिल्ल के सीजन्य से



(४) मुंडः⊯



मुक्रन जो दड़ो-नृरतें श्रौर हाथीदाँत या काँच के टिकरें ( दूसरी पंक्ति में एक श्राधुनिक शिवलिंग तुलना के लिए रक्खा है।) [ भारतीय पुरातत्त्व विभाग ]

( 10 co-ct )

चित्र ७



मुत्रन को दड़ो—खंडित मूर्ति मूर्ते पुरुष की नासाग्र दिए से वह ध्यानावस्थित प्रतीत होता है ।[ भा॰ पु॰ वि॰ ]

हड़पा—्शव दफनाने का चित्रित'मटका [ मा० पु॰ वि॰ ]



( पृ० १३८-४१ )

सोने की पत्री पर उभारी मूर्त्ति, पृथिवीमाता ? नन्दनगढ़ (चम्पारन) की खुदाई से प्राप्त, पूर्व नन्द-युग की । मूल परिमाण [ भा॰ पु॰ वि॰ ]



काली मिट्टी के टिकरे पर उभारा चित्र—मगध का रथी योद्धा। सन् १६३४ में पटने की नाली की खुदाई से जिस गहराई पर यह टिकरा मिला, उससे इसको पूर्व नन्द युग का होना सिद्ध हुन्ना। मूल परिमाण।

[ पटना संग्रहालय ]

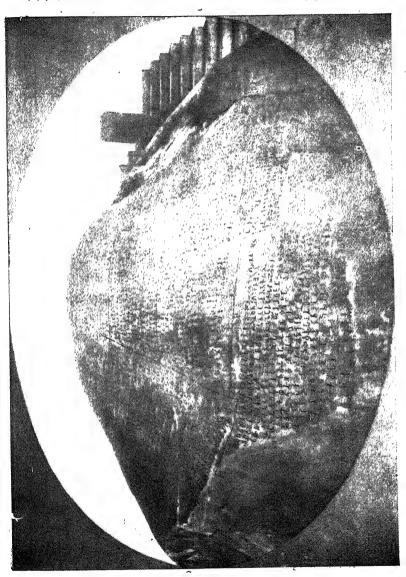

गिरनार की चद्दान पर ग्रशोक के लेख, पं॰ गोरीशंकर हीराचन्द ग्रोभा द्वारा लिया चित्र (१८६०)।



अशोक स्तम्म, लौड़िया नन्दनगढ़ (चम्पारन) [ भा॰ पु॰ वि॰ ]



अशोक स्तम्भ का चौमुखे सिंह वाला परगहा, सारनाथ [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

( पृ० १३८-४१ )



अशोक-स्तम्भ का इप-मूर्त्ति वाला परगहा, रामपुरवा ( चम्पारन ) [ भा० पु० वि० ]



चामर-प्राहिणी दीदारगंज (ज़ि॰ पटना) से प्राप्त मौर्य-युगीन मूर्त्ति [ पटना संग्रहालय ]



"लोमश ऋषि की गुफा" वरावर पहाड़ी (ज़ि॰ गया ) में दशस्थ मोर्य की कटवाई हुई [भा॰ पु॰ वि॰]

( पृ० १४३ )



पुष्करावती के यूनानी राजा का सिक्का । चित, नन्दी की मूर्त्त, लेख — उपभे (वृषभः); पट, पुष्करावती की मूर्त्त, लेख — पखलाविद देवदा (पुष्करावती देवी)



"भारत लद्मी" द्यंकरा ( तुर्की ) से प्राप्त इस तश्तरी पर उभारा चित्र भारत के रोम से व्यापार का स्मारक है। "भारत लद्मी" के द्यासपास भारतीय पशु-पद्मी बनाये गये हैं। [ इस्तान्बूल संग्रहालय ]

क,लें सेलघर भीतरी दृश्य [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

( go ?G)



रानीगुम्पा खंडगिरि (जि॰ पुरी) में खाग्वेल की रानी का कटवाया हुआ गुहा-विहार [ भा॰ पु॰ वि॰ ]



सोंची सतूर और वेदिका, दिक्लन-पन्डिस और का दृश्य िमा॰ पु॰ वि॰



भारहुत स्त्य की वेदिका में का एक फुल्ला (फुल्ल नमल का ख्रलंकरण), बीच में एक श्रेष्टी का मुख, शुंग-युग की वे "भूषा में [कलकत्ता संग्रहालय, भा० पु० वि०]



थ्रुंग-सातवाहन-युग में गढ़ पर चढ़ाई का दृश्य; साँची स्तूप, दिख़ित्ती तोरेखा, पिछली तरफ सब से निचली बेंडेरी पर से

( 원 《 《 연 왕 ― 도 생 )

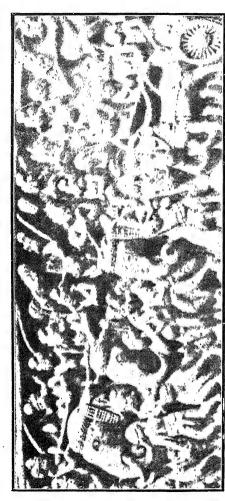

थुंग सातवाहन युग में युद्ध का दश्य; साँची रत्य, पन्छिमी तोरण, पिछली तरफ, विचली बॅडेरी पर से



वासवदत्ता हरगा कोशाभ्वी से पाया गया शुगयुग का पकाई मिट्टी का टिकरा हथिनी पर त्यागे वासवदत्ता त्योर पीछे उदयन है। सब से पीछे उदयन का मित्र वस्त्तक थैली खोल कर पीछा करने वालों से पीछा छुड़ा रहा है।

[ भारत कलाभवन, बनारस ]



शुंग युग की भद्र महिला, कौशाम्बी से प्राप्त मिट्टी का खिलोता । स्त्रियाँ भी गैंद से फुंदनों वाले भारी मुँडासे पहनतो थीं! [ प्रयाग संप्रहालय ]



गान्धारी शैली की खंडित स्त्रीं-मूर्चिं, शहर-ए-बहलोल (ज़ि॰ पेशावर ) की खुदाई से प्राप्त [ भा० पु० वि० ]



बुद्ध मूर्ति, गांधारी शैली जौलियाँ ( तत्त्शिला ) से प्राप्त [ भा० पु० वि० ]

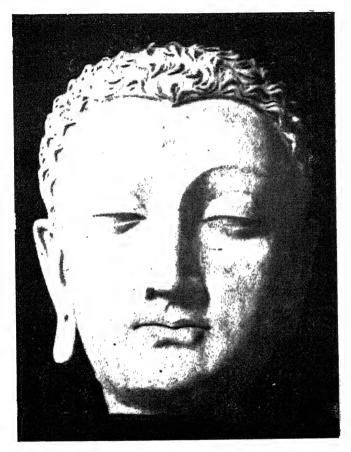

गान्धारी शैली की मूर्त्ति, बुद्ध ? हड्ड, स्रप्रगानिस्तान से [काबुल सप्रहालय]

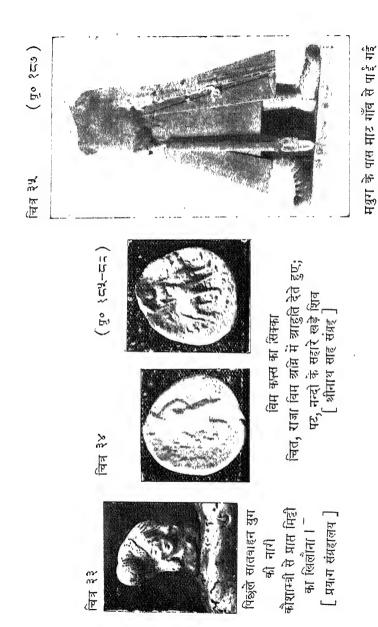

कनिष्क की खंडित मूर्ति [ मधुरा संग्र०, मा० पु० वि०



ऋष्यशृंग पहले स्त्री परिचय के बाद, मथुरा शैली, ऋषिक युग । [ मथुरा संप्रहालय, श्री ऋष्णदत्त वाजपेयी के सौजन्य से ]

**चित्र ३७** ( पु॰ १८५७ )



पूँजीपति कुवेर, मधुरा शैली, ऋपिक युग। [मधुरा संग्र॰, श्री कु॰ द॰ वाजपेत्री के सौजन्य से]

चित्र हेद (पु॰ १८६-८७, २०५-०७)
(पु॰ १८६-८७, २०५-०७)
(पु॰ १८६-८७, २०५-०७)
(पु॰ १८६-८७, २०५-०७)



ब्रमरावती स्तूप पर चुनी एक चीप पर उभारा दृश्य—समूचा स्तूप इसमें चित्रित प्रतीत होता है। [मद्रास संग्रहालय, भा० पु० वि०]





चित्र ४० (पृ० १८८-६०) सासानी राजा का शैव सिक्का चित, राजा त्राहुति देते हुए; पट, शिव त्रीर नन्दी। विम कफ्स के सिक्के (चित्र २४) से दुलना वीजिए।



योधेयगग्गस्य जयः ( योधेय गग्ग की जय ) लेख वाला मुनेत्र (लुधियाना) टकसाल का तीसरी शताब्दी का योधेय गग्ग का सिका

चित्र ४३ (पृ० २०६)

चित्र ४२ (पृ० १८६)





मालवानां जयः
(मालवों की जयः)
लेख वाला मालव गर्ण
का तीसरी शताब्दी
का सिक्का

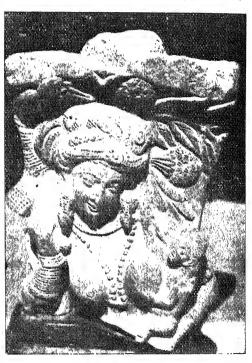

"माँ"—मथुरा से पाई गई मृत्ति, लग० तीसरी शताब्दी पूर्वार्थ की [मथुरा संय०, मा० पु० वि०]

जावा के राजा पूर्णः मां का ग्राभिलेख



( पं० १ ) विक्कान्तस्यावनिपतेः ( पं० २ ) श्रीमतः पूर्ण्वरम्णः ( पं० ३ ) तारूमनगरेन्द्रस्य ( पं० ४ ) विष्ण्णोरिव पदद्वयम् ।

चित्र ४६

( पु० १६५ )

वेंगीपुर ( क्वष्णा के मुहाने ) का चौथी शताब्दी का लेख ( पूर्णवर्मा के लेख—चित्र ४५—से लिपि की तुलना के लिए )



( पहला पत्रा, पं० १ ) स्वस्ति विजयवेङ्गीपुराद्भगविद्यत्रस्यामिपादानुद्ध्यातो भ-( पं० २ ) हारकपादभक्तः परमभागवतश्शालङ्कायनो महाराजा च-



( दूसरा पत्रा, पं० १ ) एडवर्म्मण्स्सुनुज्येष्ठो महाराजश्री ..... इत्यादि ।

নির ১৩

बस्झाली पोथी का एक पन्ना

• चित्र ४८ ( দূ০ २०६ )



एरण में समुद्र गुप्त की रानो द्वारा स्थापित विष्णु मन्दिर के खँडहर [ भा० पु० वि० ]

चित्र ४६

( पृ० २०७ )



समुद्रगुप्त का त्र्यश्वमेध स्मारक दीनार (सोने का सिक्का) [ श्रीनाथ साह संग्रह ]

चित्र ५०

## समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के









वीणावादक नमूना

[ पटना संग्रहालय ]

धनुर्घर नमूना

चित्र ५१

( पृ० २०६ )

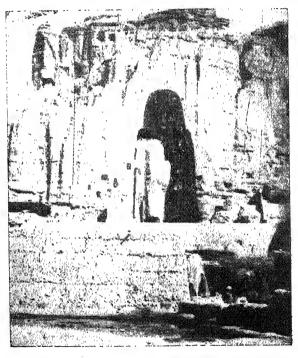

बामियाँ ( त्रप्रभगनिस्तान ) की बुद्ध मूर्त्ति वाली गुहा [ फ़ाटर हेरस के सौजन्य से ]



त्रप्रविवोप-कृत वज्रच्छेदिका के खोतनदेशी ग्रनुवाद की भोजपत्र पर लिखी पोथी का एक पृष्ठ ।

चित्र ५३

( ए० १६७ )

## पुरिकाम्रामजानपद्स्य



चौथी.शताब्दी ूके लेख सहित [ मा॰ पु॰ वि॰ ]



उदयगिरि की चन्द्रगुत गुहा के बाहर बराह मूर्त्ति, वराह की दन्तकोटि पर लटकती स्त्री-मूर्त्ति — पृथिवी या श्रुवस्वामिनी [ श्रुक्णचन्द्र नारंग द्वारा फोटो ]





महरौलों में राजा चन्द्र की लोहे की कीली, पड़ोस की टूटी मस्जिद अनंगपाल के मन्दिर का रूपान्तर है [ भा० पु० वि० ]

चित्र ५७ ( पृ० २०६ )

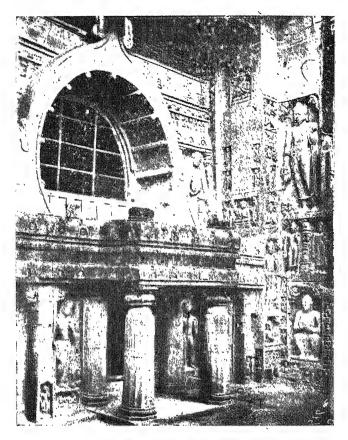

क्रजिंठा<sup>:</sup>१६वीं गुफा का द्वार [भा० पु० वि०]



गंगा बेसनगर (भिलसा) की खुदाई से प्राप्त



बुद्ध, मथुरा मूर्त्ति [ मथुरा संग्रहालय ]

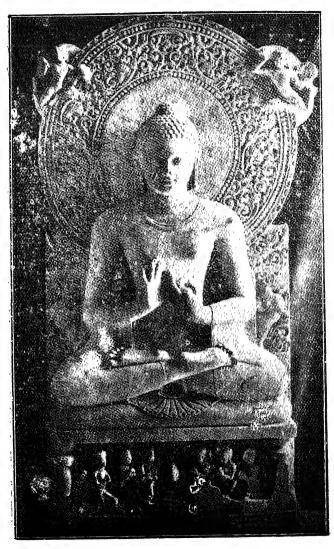

बुद्ध, सारनाथ मूर्त्ति

चित्र ६१ ( पृ० २०७ )



नर-नारायण की तपस्या देवगढ़ के विष्णु-मन्दिर में मूर्त दृश्य [ भा० पु० वि० ]

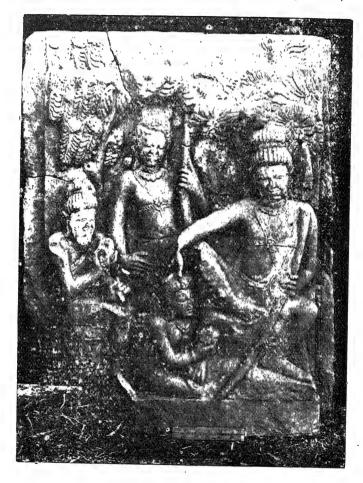

रामचन्द्र श्रहल्या का उद्घार करते हुए देवगढ़ के विष्णु-मन्दिर में मूर्च दृश्य [ भा० पु० वि० ]

( पु० २०७ )





कुमारगुत (१म) का साने का सिक्का चित, राजा घोड़े पर सवार द्यौर लेख; पट, देवी मोर को खिलाते हुए। [ श्रीनाथ साह संग्रह]

चित्र ६४

( पृ० २०८ )



गान में रत किन्नर-किन्नरी ऋजिंठा की १७वीं लेख का भित्तिचित्र [ भा० पु० वि० ]



स्वन्दगुप्त का हूण्-विजय-स्मारक स्तम्भ सैदपुर-भितरी ( जि॰ गाजीपुर )
[ भा॰ पु॰ वि॰ ]



दासोर या मन्दसोर में पड़े यशोधर्मा के विजय-स्तम्भ (इन्हें मूल स्थिति में खड़ा कर दिया जाना चाहिए।)

तेनः क्ष्मित्रं द्वितः संभित्ते भेष्ट्रं रह्य द्विष्णे करेन्द्रा स्त्रं तृते भारत स्त्रं तृत्रे भारत स्त्रं तृत्रे स्त्रं स्त्रं

छुटी शताःदी की भारतीय लिपि, जिसमें तिञ्बती भाषा पहलेपहल लिखी गई — हड़हा (जि॰ रायवरेली) से प्राप्त ईशानवर्मा मौखरि के सं॰ ६११ वि॰ के लेख में से [लखनऊ संग्रहालय]

चित्र ६८

( पृ० २१०-११ )



श्रारम्भिक तिब्बती लिपि—ल्हासा के पास ग्यल्खङ विहार के शिलालेख में से।
हइहा लेख की लिपि से तुलना के लिए।
[ श्री राहुल सांकृत्यायन के सौजन्य से ]



नालन्दा महाविहार के खँडहर [ मा॰ पु॰ वि॰ ]

चित्र ७० (पु॰ २२४-२५)
नाजन्दामहाविहारीयार्थ-

( ४१४ )



"नालन्दा महाविहार के आर्थ मिन्नुसंघ की" अर्थात् नालन्दा विद्यापीठ की मुहर, मूल परिमास् [ मा॰ पु॰ वि॰ ]



सम्ये विहार [ श्री राहुल सांकृत्यायन के सीजन्य से ]

ď

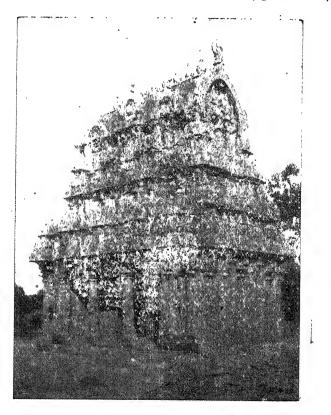

गरोश रथ, मामल्लपुरम् [ भा० पु० वि० ]



मामल्लपुरम् संमुद्रतट पर भाविकों को रास्ता दिखाने के लिए पल्लव राजाय्रों का बनवाया ज्योतिःस्तम्भ [ भा० पु० वि० ]



महेन्द्रवर्मा और उसकी रानी, सिद्धनयासल गुफा में समकालि ह चित्र, ईरानी चित्रकार कारोदुरियाँ कृत प्रतिलिपि ।



धर्मराज रथ मामल्लपुरम् में नरसिंहवर्मा की समकालिक मूर्ति [ फ़ादर हेरस के सौजन्य से ]



पञ्च पाराडव रथ, मामङ्गपुरम् [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

( Bo 338 )



होरिउऽी मठ भी भीत पर बोविसत्य चित्र [श्री राहुल संक्रुराया के सीजन्य से ]

चित्र ७८



आ 3वीं शताब्दी मध्य — मटन तीर्थ ( कश्मीर ) में लिलतादि य के बनवाये मार्चएड मन्दिर के खँडहर [ भा० पु० वि० ]

चित्र ८० ( पृ० २३१ )



श्राठवीं शताब्दी उत्तरार्ध—कैलाश मन्दिर वेरूल [ हैदराबाद पु॰ वि॰ ]



कैलाश मन्दिर वेरूल, दूमरा दृश्य [हैद० पु० वि०]

चित्र ८२

( पृ० २३२ )



त्राठवीं शताब्दी-बोरोबुदुर मन्दिर, जावा



चित्र दर्



सरस्वती
सुद्दानिया (ग्वालियर) से प्राप्त, पहले मध्यकाल पूर्वोश की।'
इस मूर्त्ति की नकल मध्य काल की मूर्त्तियों श्रौर चित्रों में बराबर होती रही।
[ग्वालियर पु० वि०]



भारतीय उपनिवेश में भारत से जहाज का पहुँचना, बोगेबुदुर मन्दिर का मूर्त्त दृश्य। चित्र ८६ ( पृ० २१४, २३२ )



तांजोर में राजराज चोळ का बनवाया बृहदीश्वर मिन्दिर, भीतरी गोपुर [ भा॰ पु॰ वि॰ ]



कुर्किंहार (जि॰ गया ) से प्राप्त कांस्य बोधिसस्य मूर्त्ति,
पहले मध्य काल पूर्वोश को
[ पटना संग्रहालय ]



काफ़िरकोट का मन्दिर [ भा० पु० वि० ]

चित्र ६०



कंडरिया महादेव, खजुराहो [ भा० पु० ४० ] ( पृ० २३५ )

कलमे के संस्कृत ग्रनुवाद सहित महमूद का चांदी का टंका चित, ग्राबी लेख; पट, संस्कृत लेख—ग्रव्यक्तमेकं मुहम्मद ग्रवतार नृपित महमूद ग्रयं टंको महमूदपुरे घटे हतो जिनायनसंवत् (एक ग्रव्यक्त हैं, मुहम्मद उसका ग्रवतार, राजा महमूद, यह टंक महमूदपुर—लाहौर—की टक-साल में ढाला गया, जिन—विजेता—के हटने का ग्रार्थात् हिजरी संवत् )।



'विमलवसही', श्राब् की छत का दृश्य [भा॰ पुं' वि॰]



उदयेश्वर मन्दिर उदयपुर ( मालवा ) में भोज परमार के वंशज उदयादित्य का बनवाया, लग० १०७५ ई० । िवालियर पु० वि० ]



वडनगर (गुजरात ) के मन्दिर का तोरण, लग॰ १२वीं शताब्दी का [राय कृष्णदास के सौजन्य से ]



'ग्रहाई दिन का भोंगड़ा', ग्राजमेर वीसलदेव चौहान का बनवाया विद्यालय, लग० ११६५ ई०। [भा० पु० वि०]

चित्र ६५-६६

( पृ० २३५.३६ )

काबुल-गन्धार के हिन्दू राज्य श्रौर शहाबुद्दीन गोरी ( मुहम्मद-विन-साम ) के नन्दी छाप सिक्के





(६५) काबुल गन्धार के शाहि सामन्तदेव (१०वीं शताब्दी ई०)
का सिक्का [ श्रीनाथ साह संग्रह ]
चित, राजा घोड़े पर ( कुमार गुप्त के सिक्के चित्र ६३ से तुलनीय );
पट, बैठे नन्दी, ऊपर लेख—श्री सामन्तदेव ( व )।
पच्छिमी गन्धार के सिक्कों पर नन्दो की मूर्ति बनाने का रिवाज दूसरी शताब्दी
ई० पू० से था, दे० ऊपर चित्र १७, ३४।



(६६) गोरी का नन्दी छाप सिक्का [ श्रीनाथ साह संग्रह ]
चित, राजा घोड़े पर, पुरानी नागरी में लेख—स्त्री हमीर (=श्रमीर );
पट, बैठे नन्दी की भद्दी मूरत, नागरी लेख—स्त्री महमद साम ।
( पहले मध्य काल के ब्रान्त तक कला के हास से भद्दी मूरतें बनने लगी थीं।
पृ० २३३)

चित्र ६७

(पृ० २३५-३६)

चित्र ६८

( पृ० २३५,ई६ )





गोरी की लच्मी-छाप टंका चित, लच्मी की मदी मूग्त; पट, नागरी लेख —श्रीमद् मीर महम्मद साम । [दिल्ली सम्रहालय, मा० पु० थि०]





ग्रास्तमश (१२१०-३६ ई०) के गोड-विजय का स्मारक टंका । पट तरफ राजा की घुड़सवार मूर्चि उल्लेखनीय है; इस्लाम में मूर्चियाँ ग्रांकित करना वर्जित था। [ बर्लिन संग्रहालय; नेल्सन राइट के ग्रन्थ से ]

चित्र ६६

( पृ० २१६, २३२ )



कोणार्क के मन्दिर में घोड़े भी मूर्त्ति [भा० पु० वि०] यह मन्दिर गंगवंशी राजा नरसिंहदेव (१२३८-६४ ई०) ने गौड़ भी सल्तनत पर चढ़ाई के बाद बनवाया था। घह मूर्त्ति उसके विजयों का सुन्दर स्मारक है।



प्रज्ञापागीता, जावा, १३भी शताब्दी की। [लियिदन संग्रहालय, होलेंड; ई॰ बी॰ हैवेल के ग्रन्थ से

चित्र १०१ (पु० २३३)

( 교육 수 6 )

चित्र १०३

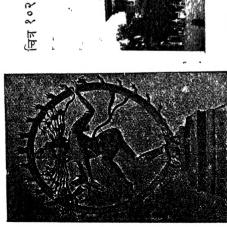

नरराज (ताएडन करते हुए शिव) १५वीं शताब्दी की दक्षिलन भारतीय कांस्य मृत्तिं [पैरिस संग्रहालय ]

( 86 8 vB)



स्पाह हमदान की जियारत, श्रीनगर, शैव मन्दिगें की पहाड़ी शैली के से शिखर सहित।



जैनुलाबिदीन द्वारा फिर से बनवाया हुआ शिवमन्दिर, श्रीनगर के शंकराचाय पहाड़ पर ।

चित्र १०४ ( पृ० २३६ )



शेरशाह का स्वस्तिका छाप वाला रूपया [दिल्ली संग्र॰, भा॰ पु॰ वि॰] पट तरफ चारों श्रोर की पट्टी के बीचोंबीच दोनों तरफ स्वस्तिका चिह्न हैं; नीचे नागरी में स्त्री सीरसाह । चित्र १०५ (पृ॰ २४१)

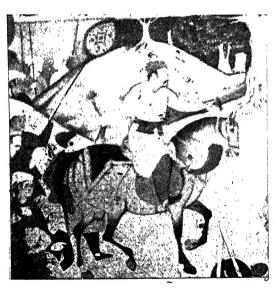

त्रकबर, समकालिक चित्र, मुगल कलम का श्रेष्ठ नमूना।
"तारीखे खानदाने तैमूरिया" की इस्तलिखित प्रति से पहले-पहल
"'इतिहास-प्रवेश" के लिए लिया गया फोटो [ खुदात्रख्शा पुस्तकालय, पटना ]



रणजीतिसिंह दरवार में, समकालिक चित्र, पहाड़ी कलम का अच्छा नमूना। [ प्रिस ख्रोफ़ वेल्स संग्रहालय सुम्बई के न्यास्थालों के सौजन्य से ]